Published by K Mittra, at The Indian Press, Ltd., Allahabad.

> Printed by A Bose, at The Indian Press, Ltd. Benaris-Branch

## लेखक का निवेदन

परठकों के सामने बुंदेल खंड के इतिहास पर एक छोटी सी पुस्तक उपस्थित करने का प्रयत्न करके त्रुटियों की समा माँगता हूँ। इस विषय पर कोई क्रमबद्ध पुस्तक न होने से ही यह प्रयत्न किया गया है। सामाजिक स्थिति पर, यथासंभव सामग्र उपलब्ध होने के अनुसार, विचार किया गया है। इतिहास के लिये सरकारी आर्कि-यालॉजिकल सर्वे की रिपोर्टों, सामयिक पत्रों में प्रकाशित ऐतिहासिक लेखें, प्राचीन प्रचलित कथाओं, तत्कालीन कवियों की पुस्तकों और आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथों का अधिकतर सहारा लिया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में मुक्ते नीचे लिखे महानुभावें से विशेष सहायता मिली है प्रतएव मैं प्राप लोगों का विशेष प्राभारी हूँ—

श्रीयुत वृंदावनलाल वन्मी—भाँसी, श्रीयुत दीवान प्रतिपाल-सिहजी—पहरा, श्रीमान कुँवर प्रतिपालसिंहजी—खनियाधाना, स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी—बनारस, श्रीमान महाराजा साहब— चरखारी, पं० वासुदेवराव सूवेदार—सागर, श्री कुँग्नर कन्हैयाजू— मऊ—सहनिया, प्रोफेसर यदुनाथ सरकार—कलकत्ता।

उपर्युक्त महानुमावों को भ्रतिरिक्त भ्रीर भी कई महाशयों ने मुक्ते इस पुस्तक को लिखने में यथाशक्ति सहायता दी है किंतु उन सब लोगों का नामोख्लेख न कर हृदय से मैं उनका भी कुतज़ हूँ।

ष्येष्ठ कृष्ण ३, । संवत् १६६० , गारेलाल तिवारी

## परिचय

"जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। वह नर नहीं नर-पश्च निरा है और मृतक समान है॥"

प्रत्येक जाति का गौरव उसके इतिहास में सिन्नहित रहता है और इस गौरव की रचा करना उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्चव्य है। हमारा अतीत यदि गौरवपूर्ण है ते। नीचे गिरते हुए भी हम यह आशा कर सकते हैं कि जिस दिन हमें अपने इस भूले हुए अतीत की याद आ जावेगी उसी दिन हमारा सेवा हुआ खामिमान जाग ठठेगा और हम सँमल खड़े हेंगे। जिस जाति के पास अपना इतिहास है उसे निराश होने का कोई कारण नहीं दीखता। इसके विपरीत जिन जातियों के पास यह संपत्ति नहीं है उन्हें पग पग पर प्रलोभन का भय बना रहता है। उन्हें भुलाने के लिये, अष्ट करने के लिये, मिट्टी का, एक साधारण खिलीना ही यथेष्ट है। आज पश्चिम में अनंग का जो नम्न नृत्य दिखाई दे रहा है उसका क्या कारण है ? क्यों वहां के नवयुवक एक के बाद दूसरे प्रलोभनों में फँसते चले जा रहे हैं ? इसी लिये कि उनकी रचा के लिये—उनके पथ-प्रदर्शन के लिये—सीता, सावित्री अथवा परियनी नहीं हैं।

यही कारण है कि जब किसी देश पर विजातीय जाति का अधि-कार होता है तो वह उस विजित जाति के अतीत गीरव को—इति हास को—कल्लिक रूप में दिखाकर उस जाति के स्वाभिमान तथा आत्म-विश्वास को नष्ट करने का प्रयन्न करती है। यही कारण है जिससे कुछ दिन पूर्व हम अपने कृष्ण को काल्पनिक पुरुष, शिवाजी को फरेबी डाकू तथा पहाड़ी चूहा, प्रात:स्मरणीय महाराणा प्रताप को एक तुच्छ राजपूत सैनिक धौर देश-भक्त महारानी लक्मीबाई की विद्रोही सममाने लगे थे। किंतु हुई का विषय है कि अब हमारे हिष्ट-कोश्व में परिवर्तन हो रहा है धौर हम धपने इतिहास की विदेशी नहीं, भारतीय हिष्ट से देखने धौर सममाने की चेष्टा करने लगे हैं।

जहाँ तक हमें विदित है, बुंदेखखंड के इतिहास पर ग्राज तक कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा गया है। इस संबंध में कदाचित यह पहला ही प्रयत्न है ग्रीर—जैसा कि प्रथम प्रयत्न में भवश्यंभावी था—इस पुक्तक के लिखने में लेखक की अनेक किनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस पुक्तक के लिखने में ५ वर्ष लग गए। इतिहास के लिखने में बड़ी सामग्री जुटाने की आवश्यकता होती है ग्रीर धैर्य से काम करना पड़ता है। यह सब करने पर भी सफलता मिलना या न मिलना केवल लेखक की प्रतिमा पर हो निर्भर नहीं रहता, वरन वह श्रियकांश में प्राप्त सामग्री तथा बाह्य साधनों पर निर्भर रहता है।

प्रस्तुत पुस्तक में रामायण-काल से लेकर आज तक का विवरण दिया गया है। इसमें पुराण, काव्य, कविता, इतिहास, गाया, दंत-कथा, शिलालेख आदि इतिहास के लिये सहायक प्रायः सभी साधनों से सहायता लेकर लेखक ने उचित निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया है। हमारी सम्मति में वे अपने इस प्रयत्न में किसी सीमा तक सफल भी हुए हैं।

जैसा कि होना चाहिए, प्रस्तुत पुस्तक में महाराज छत्रसाल के लिये बहुत अधिक पृष्ठ व्यय किए गए हैं। किंतु इस अवसर पर भी हमें अपनी वही जातीय कमजोरी दिखाई देती है, जो हमारे इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ में भरी पड़ी है। बुंदेलखंड को स्वाधीन करने के प्रयत्न में महाराजा का विरोध कुछ देशद्राही स्वाधी बुंदेलों

### [ 3 ]

ने ही किया। विभीषण के समय से लेकर आज तक हमारे इति-हास में इस प्रकार के प्राणी बराबर मिलते जा रहे हैं। इनका अस्तित्व आज भी मिटते दिखाई नहीं देता। एक और यदि महा-राणा प्रताप हैं तो दूसरी और उसी समय, उसी कुल में, सगरसिंह भी मिलते हैं। हमारे पतन का बहुत अधिक श्रेय हमारे इसी जातीय दुर्गुण की है। यदि अपने इतिहास के अवलोकन से हम अपनी इस कमजोरी को दूर कर सकें तो हमारा बड़ा कल्याण हो।

श्रंत में मुक्ते एक निवेदन श्रीर कर देना है। किसी पुस्तक के परिचय देने का काम प्रायः कोई ख्याति-प्राप्त विद्वान ही करता है; किंतु मुक्ते न तो किसी प्रकार की ख्याति हो प्राप्त है श्रीर न में इति-हास का विद्वान ही हूँ। मुक्ते अपनी थोग्यता से बाहर का यह काम अपने ऊपर लेना उचित नहीं था; किंतु लेखक महोदय के निरंतर अनुरोध की अस्वीकार करना भी तो मेरे लिये श्रसंभव था। श्राशा है, विज्ञ पाठक मेरी अल्पह्नता पर हिए न देकर पुस्तक के गुण-देष के अनुसार ही इसका आदर करेंगे।

जूनी लाइन, बिलासपुर (सी० पी०) } यदुनंदनप्रसाद श्रीवास्तव

## विषय-सूची

| वेषय                             |                     |              |         | पृष्ठ       |
|----------------------------------|---------------------|--------------|---------|-------------|
| १प्रारंभिक इतिहास                | •••                 | •••          | •••     | 8           |
| २—मैार्य साम्राज्य               | •••                 | 101          | •••     | ક           |
| ३गुप्त ग्रीर हूण साम्राज्य       | 141                 | •••          | •••     | १८          |
| ४ हर्षवर्धन का राज्य <b>धी</b> र | कछवाहे              | •••          | •••     | २४          |
| ५—चेदि राज्य                     | •••                 | •••          | •••     | 38          |
| ६—चंदेलों का राज्य (परम          | ाल के स             | मय तक )      | •••     | 88          |
| ७—चंदेली का राज्य (परमा          | ल के सम             | य के पश्चा   | त्)     | ५३          |
| <b>८—चंदेली का राज्य</b>         |                     | •••          | • • • • | ६२          |
| €—श्रफगानी का रा <b>ख्य</b>      | •••                 | •••          | •••     | ७२          |
| १० मुगली का राज्य                | •••                 | •••          | •••     | 50          |
| ११—गेंड़ (राजगेंड़) लोगें        | <b>हा राज्य (</b> र | रानी दुर्गाव | वी तक)  | ન્હ         |
| १२गोड़ों का राज्य (रानी          | दुर्गावती व         | के पश्चात्)  | •••     | १०६         |
| १३—बुंदेलों की उत्पत्ति          | •••                 | •••          | •••     | ११४         |
| १४—वीरसिंहदेव श्रीर चंपर         | राय                 | •••          | •••     | १२६         |
| १५—महाराज वीरसिंहदेव             | के पश्चात्          | का हाल       | •••     | <b>\$88</b> |
| १६—धौरंगजेब धीर चंपतर            | ाय                  | •••          | •••     | १५५         |
| १७महाराज छत्रसाल (व              | ाल्यकाल)            | •••          | •••     | १६२         |
| १⊏—छत्रसाल धीर शिवार्ज           | ì                   | ***          | •••     | १७२         |
| १६—बुंदेलों का मेल               | •••                 | •••          | 100     | १७७         |
| २० मुसलमानीं से युद्ध            | •••                 | •••          | •••     | १८७         |
| २१मुगती की हार                   | •••                 | ***          | •••     | १स्७        |
| २२—मराठों से सहायता              | •••                 | •••          | •••     | २०६         |

| विषय                              |            |          |     | वृष्ठ |
|-----------------------------------|------------|----------|-----|-------|
| २३ छत्रसाल महाराज का              | तुज्य      | •••      |     | २१८   |
| २४महाराज छत्रसाल के पर            | चात् राज्य | य को विश | भाग | २३१   |
| २५—मराठों का राज्य                | •••        | •••      | ••• | २४०   |
| २६भारतवर्ष में भागड़े             | •••        | •••      | ••• | २४६   |
| २७-गासाई लोगों के प्राक्र         | मण         | ***      | ••• | २५६   |
| २८ग्रॅगरेनों का माक्रमण           | •••        |          | ••• | २५६   |
| २ <del>८</del> —गोंड राज्य का पतन | •••        | •••      | ••• | २६५   |
| ३० प्रलीवहादुर की नवाबी           | •••        | •••      | ••• | २६⋲   |
| ३१हिन्मतबहादुर की लड़ाइ           | [याँ       | •••      | ••• | २७७   |
| ३२—ग्रॅगरेनों से संधियाँ          | •••        | •••      | *** | २⊏३   |
| ३३पेशवाई का ग्रंत श्रीर ग्रॅं     | गरेजों का  | राज्य    | ••• | ३३१   |
| ३४राजविद्रोह के पहले बुंदे        | तखंड का    | हाल      | ••• | ३३६   |
| ३५राज-विद्रोह का कारण             | •••        | •••      | ••• | ३४३   |
| ३६—विद्रोह का श्रारंभ             | •••        | •••      |     | 388   |
| ३७—दिचण बुंदेलखंड में विद्री      | ह          | •••      | ••• | ३५४   |
| ३८-मॉसी धौर काल्पी की व           | ाड़ाइयाँ   | •••      | ••• | ३६०   |
| ३-६ बलवे की शांति                 | •••        | •••      | ••• | ३६७   |
| ४० स्राधुनिक दशा                  | •••        | •••      | ••• | ३७२   |
| परिशिष्ट १                        | •••        | •••      | ••• | ३७७   |
| परिशिष्ट २                        | •••        | •••      | ••• | ३७६   |
| परिशिष्ट ३                        | •••        | •••      | ••• | ३⊏१   |
| परिशिष्ट ४                        | •••        | •••      | ••• | ३⊏३   |
| धनुक्रमणिका                       | •••        | •••      | ••• | ३६७   |

# बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास

#### अध्याय १

## पारंभिक इतिहास

१--भारतवर्ष के मध्य भाग मे नर्मदा के उत्तर ख्रीर यमुना के दिचिया मे विष्याचल पर्वत की शाखाग्रीं से समाकीर्थ ग्रीर यमुना की सहायक निदयों के जल से सिंचित सृष्टि-सींदर्यालंकृत जा प्रदेश है उसे बुंदेलखंड कहते है। समय समय पर इसके नाम दशार्थ, वन्न, जेज़ाक-भुक्ति, जुमीती, जुमारखंड तथा विध्येलखंड भी रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विंध्यादवी में स्थित होने के कारण इस प्रदेश का नाम विध्येलखंड पड़ा, बाद में अपश्रष्ट हो यह बुंदेलखंड कहलाया। इस भूभाग के उत्तर मे यमुना का प्रचंड प्रवाह, पश्चिम में मंद मंद बहनेवाली चंबल धौर सिध नदियाँ, दिचया में नर्भदा नदी धौर पूर्व मे बवेल्लंड है। इस प्रदेश का उत्तरीय भाग-जिसमें स्राज-कल भारती, जालीन, लिलतपुर, बाँदा धीर हमीरपुर के जिले हैं—धँगरेजी राज्य मे हैं। मध्य भाग में म्रोड़िका, समयर भ्रीर दितया के राज्य तथा चरलारी, छत्रपुर, पन्ना, विजावर, ग्रजयगढ़ इत्यादि छोटे छोटे राज्य हैं। दिचाणी भाग में सागर, दमोह श्रीर जबलपुर के जिले हैं। इस प्रांत में बहनेवाली मुख्य नदियाँ बेतवा, धसान, सुनार, केन थ्रीर टेांस ( तमसा ) हैं, जिनके जल से यह भाग बहुत उपजाऊ हो गया है। यहाँ के पर्वतीं में कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए नाते हैं। उनमें हीरा, ताँबा, लोहा आदि मुख्य हैं।

२—वैदिक काल में आर्य लोगों की बिस्तयाँ पंजाब धीर उत्तर भारतवर्ष में यमुना के उत्तर में ही थीं। पंजाब से आर्य लोग यमुना के उत्तरीय भाग में होते हुए बिहार की ओर बढ़े। उस समय भी बुंदेलखंड में आर्यों ने अपना आधिपत्य नहीं जमाया था। यमुना के नीचे सघन वन था धीर यहाँ उस समय उन लोगों के निवास-स्थान थे जिन्हें वेदीं में दस्यु, यातुधान और राचस कहा है। ये लोग आर्यों के समान सम्य नहीं थे और इनका वर्ष भी आर्यों के समान गोरा न था। आर्य लोगों को यमुना पार करके दिच्या का देश अपने अधिकार में करना पूर्व की ओर बढ़ने की अपेचा अधिक कठिन जान पड़ा। इस प्रदेश में बसनेवाली आदिम जातिथें। के रहन-सहन के विषय में जानने के लिये कोई ऐतिहासिक साधन नहीं है। वेदीं में भी इनकी भरपूर निंदा की गई है।

३—रामायण में नर्मदा नदी का नाम नहीं आया। इससे स्पष्ट है कि उस समय आर्य लोगों की बिस्तयों नर्मदा तक नहीं पहुँची थीं। परंतु कई अपि यसुना के दिच्या में आकर रहे थे। ये अपि केवल तप करनेवाले ब्राह्मण ही नहीं परंतु बड़े योघा थे जो अपने अनुयायियों को साथ लेकर राचसों से युद्ध करके, उनको भगाकर तथा उनके स्थान में अपने आअम बनाकर, रहने लगे थे। श्री रामचंद्रजी को ऐसे कई आश्रम मिले। अत्रि, सुतीच्या और शरभंग अधियों के आश्रम यसुना के दिच्या में ही थे। इन आश्रमों का ठीक स्थान कै। यह बताना बड़ा कठिन है, परंतु अत्रि का आश्रम अवश्य ही बुंदेलखंड में रहा होगा।

४—महाराज रामचंद्र श्रंगवेरपुर के निकट गंगा को पार कर प्रयाग पहुँचे। फिर यमुना को पार करके चित्रकूट मे आकर रहे। यह चित्रकूट गिरि प्रसिद्ध ही है और इसके विषय मे कोई शंका नहीं हो सकती। कुछ लोग इसे भी दंडकारण्य का भाग मानते हैं। बुंदेल खंड महाराज रामचंद्र के समय में दंडकारण्य का भाग था।
महाराज रामचंद्र ने अगस्त्य मुनि का आश्रम भी देखा था। यह
आश्रम कहाँ या इसका पता रामायण से ठीक नहीं चलता। परंतु
महाभारत मे अगस्त्य ऋषि का आश्रम कालिंजर कहा गया है। यह
एक तीर्थस्थान था। यहाँ पांडव लोग अपनी तीर्थयात्रा करते हुए
पहुँचे थे। विध्य पर्वत-श्रेणी को पार करके दिच्य में जाने का
कठिन कार्य सबसे पहले अगस्त्य ऋषि ने ही किया था। इनका
एक आश्रम संभवतः कालिंजर में रहा हो, पर दंडकारण्य में भी
इनके आश्रम रहे होंगे जहाँ पर श्री रामचंद्र गए थे।

प्—िवत्रकूट से किष्किंधा जाते समय महाराज रामचंद्र बुंदेल-खंड के कुछ भाग में से अवश्य ही निकले होंगे। रामचंद्र महाराज पंचवटी मे रहे थे। अधिकतर विद्वानों की यही राय है कि यह पंचवटी गोदावरी नदी के उद्गम-स्थान के निकट और नासिक के समीप है। परंतु कई विद्वानों का यह भी मत है कि पंचवटी मद्रास प्रांत का भद्राचलम् नाम का स्थान है। हम पहला मत ही प्राह्म सममते हैं। अतः महाराज रामचंद्र चित्रकूट से पंचवटी, दमोह और सागर जिलों में से होते हुए गए, यही अनुमान होता है। उन्हें मार्ग में कुछ थेड़े से ऋषियों के स्थानों के सिवा कोई उल्लेख-नीय सभ्य जाति नहीं मिली। इसी से जान पड़ता है कि इस भाग में उस समय आदिम निवासी ही रहते थे जे। कि आर्थ नहीं थे। मवभूति के उत्तर-रामचरित मे वाल्मीिक ऋषि के आश्रम के निकट सुरला (नर्मदा) और तमसा (टोंस) निदयों का नाम आया है। ये निदयां जबलपुर जिले में है।

६—महाराज रामचंद्र के राज्यकाल के लगभग आठ सी या एक हजार वर्ष बाद महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध के समय आर्थ लोगों ने बहुत से प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। कही कहीं अनार्यों के भी बड़े बड़े राज्य थे जो आयों के राज्यों के समान ही व्यवस्थित थे। पांचाल लोग आयों की ही शालाओं में से थे। इनका राज्य बुंदेलखंड के उत्तर में यमुना के उस पार था। चेदि-राज्य भी आर्थ लोगों ने ही बसाया था। इनका पहला राजा वसु नाम का था जिसके एक पुत्र बृहद्रथ ने मगध का राज्य जमाया था। वसु के दूसरे पुत्र मत्स्य ने विराट का मत्स्य राज्य स्थापित किया था। कुंतिभोज राज्य भी इसी तरह बसा था। यह राज्य चंबल नदी के उस-पार था। दशार्थ राज्य भी आर्थ्यों की एक शाखा ने स्थापित किया था।

७-चेदि राज्य बुंदेलखंड को पूर्वीय भाग मे था। आज कल का दमोह जिला धीर उसके उत्तर के रजवाड़ों का प्रांत (दशार्थ नदी के -पश्चिम का भाग) महाभारत के समय में चेदि देश ही मे था। इसका विस्तार पश्चिम मे बेतवा श्रीर उत्तर मे यमुना नदी तक था। दशार्य देश में सागर जिला और बुंदेलखंड का कुछ भाग या, और इसकी राजधानी विदिशा (भिलसा) थी। इस देश का नाम 'दशार्गं" (धसान) नदी पर से पड़ा था। यह नदी भोपाल रिया-सत से निकलकर सागर जिले में दोती हुई भाँसी जिले में छाई है, पश्चात् यहाँ से बेतवा मे मिल गई है। महाभारत के समय बुंदेल-खंड के पश्चिमी भाग मे आभीर लोग रहते थे। ये आर्य्य न थे। ये अनार्य्य रहे होंगे, पर पीछे से आर्यों ने इन्हें अपने में मिला लिया होगा। बुंदेलखंड के दिला में उस समय विदर्भ देश भी था। यह अार्थों का स्थापित किया हुआ था। ऐसे ही पूर्व में दिचण-कोशल राज्य था। यहाँ भी आय्यों का ही राज्य था। चेदि देश में महाभारत के समय शिशुपाल राजा था। इसकी राजधानी चँदेरी थी। यह स्थान माजकल भी प्रसिद्ध है। ऐसे ही दशार्थ देश में हिरण्यवस्मी राजा राज्य करता था। इसकी कन्या पांचाल-राज

द्रुपद के पुत्र शिखंडों को ज्याही थी। पर यह पुरुषत्वहीन था। इसी से हिरण्यवर्म्सा थीर राजा द्रुपद में युद्ध भी हुआ था, पर पीछे से सुलह हो गई थी। इसके पश्चात् इस दशार्थ देश में राजा सुधर्मा का नाम मिलता है। राजा सुधर्मा थीर पांडव-सेनापित भीमसेन से पूर्व-दिग्विजय के समय युद्ध हुआ था। इसमें भीमसेन की निजय हुई थी। इतिहासज्ञ विद्वानों ने महाभारत का समय वि० सं० से लगमग २००० वर्ष पूर्व माना है। यही मत यहाँ पर बिना विवाद किए मान लेना उचित है।

८—कर्मों के अनुसार जातिभेद आय्यों में पहले से ही रहा है। श्राय्यों की जो शाखा फारस देश में रहती थी धीर जिसे श्राय्ये लोग असुर कहते थे उसमे भी जातिभेद पाया जाता है। वहाँ पर ब्राह्मणों का काम करनेवाले अयूव, चत्रिय अर्थात् राजाओं का काम करनेवाले राथैस्थ, वैश्यों का कर्म करनेवाले वास्त्रिम धीर शूद्रों का काम अर्थात् सेवा करनेवाले हुइटी कह्लाते थे। इससे जान पड़ता है कि कर्मों के अनुसार समाज के चार विभाग बहुत पुराने हैं। परंतु वैदिक काल मे विवाह आदि संबंध के लिये कोई बंधन न थे। महाराज रामचंद्र के समय भ्रार्थ्य लोग भ्रनार्थ्यों से बहुत द्वेष रखते थे। परंतु महाभारत के समय में यह द्वेष बहुत कम हो गया था श्रीर भ्रार्थ्य लोग भ्रनार्थ्य जाति की कन्यात्रीं से व्याह करने मे भी कोई स्रापत्ति न करते थे। इन विवाहों के उदाहरण बुंदेलखंड मे ते। कम परंतु बाहर बहुत पाए जाते हैं। शांतनु का विवाह एक मछली मारनेवाले घीमर की लड़की के साथ हुआ था। यह धीमर निषाद था। मत्स्य देश के राजा विराट की उत्पत्ति भी इसी प्रकार थी।

- काति-भेद पहले कमों के अनुसार ही या और बहुघा पिता का व्यवसाय पुत्र सीखा करता था। इससे जाति का कमें भी परं- परागत होने लगा। धीरे घीरे जातियों ने अपने समाज में विभिन्न जातियों के मनुष्यों को आने से रोकने के लिये भिन्न जातियों से विवाह-संबंध बंद कर दिए। बहुत समय के बाद विभिन्न जातियों के बीच खान-पान भी बंद हो गया। ये सब विचार महाभारत के बहुत दिनों बाद हुए। जाति-बंधन महाभारत के समय में बहुत कम था। यदि न्नाह्मण किसी चित्रय या वैश्य कन्या से विवाह करके पुत्र उत्पन्न करता था तो वह पुत्र भी न्नाह्मण कहलाता था और उसे न्नाह्मण के अधिकार देने में अन्य नाह्मण कोई आपित न करते थे। इसी से जान पड़ता है कि जाति-बंधन महाभारत के समय में उतना हढ़ नहीं था जितना कि बाद के समय से हो गया है।

१०—महाराज रामचंद्र के समय में एक-पत्नीव्रत अच्छा समका जाता था परंतु एक से अधिक क्षियों से ब्याह करने में कोई हानि न समकी जाती थी। महाभारत के समय में, जान पड़ता है कि, नैतिक दृष्टि से समाज बहुत शिथिल हो गया था। संभव है कि इसका कारण अनायों का संसर्ग हो। विवाह के समय कन्या की उम्र लगभग १६ वर्ष की हो जाती थी। द्रौपदी, रुक्मिणी धौर दमयंती ब्याह के समय इसी उम्र की रही होंगी। इस समय बाल्य-विवाह की प्रथा नहीं थी। कन्या कहीं कहीं अपना वर स्वयं चुन सकती थी। स्वयंवर के कई उदाहरण महाभारत में मिलते हैं।

११—दशार्य और चेदि देशों में हिरण्यवन्मां, सुधर्मा, शिशु-पाल इत्यादि राजाओं का राज्य था। जो राजा बहुत पराक्रमी होता था या जो अन्य राजाओं को अपने वश में कर लेता था वह सम्राट् कहलाता था। महाभारत के समय में जरासंघ एक बढ़ा शक्ति-

<sup>(</sup>१) त्रिषु वर्षो पु जातो हि ब्राह्मणाद्राह्मणा भवेत्। स्मृताश्च वर्षाश्चत्वारः पंचमा नाधिगम्यते॥ महाभारत, अनुशासनपर्व अध्याय ४७। १८

शाली राजा था। सम्राट् जरासंघ की ग्रीर से चेंदि देश का राजा शिशुपाल साम्राज्य-सेना का श्रिधपित था। इससे जान पड़ता है कि चेंदि देश का राज्य भी जरासंघ के साम्राज्य के ग्रंतर्गत हो गया था। श्रीकृष्ण ने जरासंघ को हराया था श्रीर शिशुपाल को भी मारा था। उस समय द्वारका मे प्रजातंत्र राज्य था। श्रीकृष्ण द्वारका के प्रजातंत्र राज्य के राष्ट्रपति थे ग्रीर जरासंघ तथा शिशुपाल भादि साम्राज्यवादी राजाग्रों से उनका द्वेष था। जरासंघ ग्रीर श्रीर शिशुपाल की हार होने से साम्राज्य दृट गया, परंतु चेंदि मे एक-सत्तात्मक राज्य-संस्था चली ग्राई।

१२—जरासंध के साम्राज्य में भिन्न-भिन्न राज्य तो म्रपनी म्रांतरिक शासन-संस्था में विलकुल स्वतंत्र थे, परंतु परस्पर सहायता के लिये जरासंध के म्राधिपत्य में एक हो जाते थे। इससे जरा-संध का साम्राज्य म्राधिपत्य में एक हो जाते थे। इससे जरा-संध का साम्राज्य म्राधिपत्य में भिन्न था। चेदि राज्य के संबंध का इतना ही इतिहास महामारत में भिलता है। दशार्थ देश का हाल भीर भी कम भिलता है भीर जो कुछ मिला जपर लिखा जा चुका है। महाभारत के युद्ध में यहाँ के राजा को भग-दत्त ने मारा था।

१३—चेदि श्रीर दशार्षीये दोनों एक-सत्तात्मक राज्य थे। इनकी राजसंस्था अन्य तत्कालीन राज्यों के समान ही रही होगी। राजा राजधराने का ही व्यक्ति रहता था और राजा के व्येष्ठ पुत्र को चुना जाने का पहला अधिकार था। परंतु प्रजा ही राजा को चुनती थी। राजा आठ मंत्रियों की राज-समा बनाता था?।

<sup>(</sup> १ ) श्रष्टानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्रं राजोपघारयेत्।

महाभारत, शांतिएवं मरा११

परंतु कहीं कहीं १८ मंत्रियों के मंत्रिमंडल का भी उल्लेख हैं। इन भठारह मंत्रियों में (१) प्रधान मंत्री, (२) पुरोहित, (३) युवराज, (४) चमूपति, (५) द्वारपाल, (६) अतखेशक, (७) बंदीगृहीं का अध्यत्त, (c) कोषाध्यत्त, (e) व्ययनिरीत्तक, (१०) प्रदेश, (११) धर्माध्यत्त, (१२) नगर का अध्यच, (१३) राज्यसंस्था की आवश्यक सामान ला देनेवाला, (१४) सभाष्यच (न्याय विभाग का प्रधान कर्मचारी), (१५) दंडधारी, (१६) दुर्गरचक, (१७) सीमारचक धौर (१८) जंगलों का रचक, ये लोग रहते थे। प्रत्येक गाँव में एक मुखिया रहता था जिसे प्रामाधिपति कहते थे। प्रामाधिपति की जंगल की ष्प्रामदनी वेतन के रूप में मिलती थी। राज्यसंस्था के खर्च के लिये जमीन का लगान और व्यवसाय के कर, ये दो भ्रामदनी के मार्ग थे। जमीन का लगान उपज के दशम भाग से छठे भाग तक था। जमीन का मालिक राजा नहीं समका जाता था। व्यवसायियों की ढोर धीर सीने के व्यवसाय में पचासवाँ भाग राजा को देना पड़ता था। यह कर लेते समय माल की कीमत, उस पर लगनेवाला खर्च ध्रीर जो क्रुळ ध्रीर खर्च लगता था उसका विचार कर लिया जाता थारे। कभी कभी युद्ध के समय प्रजा से ऋण भी ले लिया जाता था।

<sup>(</sup>१) कश्चिद्द्यादशान्येषु स्वपचे दश्यपंच च। श्रिमिश्चिभिरविज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः॥ महाभारत, सभापवै १।३८

<sup>(</sup>२) विक्रयं क्रयमध्वानं भक्तं च सपरिच्छुदस् ।

योगचेमं च संप्रेक्ष्य विद्यानां कारयेत् करान् ॥

सहाभारत, शांतिपर्वं मणा१३

पश्चामधिपञ्चाशिद्धरण्यस्य तथैव च ।

धान्यस्य दशमं भागं दास्यामः कोशवर्धनस् ॥

सहाभारत, शांतिपर्वं ६७।२३

१४—जमीन के मालिक वे ही मनुष्यं समभे जाते थे जिनके पास जमीन रहती थीं। वे लोग अपनी जमीन को वेच सकते थे श्रीर दान में भी दे सकते थे। जमीन का मालिक राजा न समभा जाता था। उन दिनों सोने के सिक्के चलते थे जिन्हें निष्क कहते थे।

१५—इस समय में विद्यार्थियों की शिचा की ग्रेशर भी पूरा भ्यान दिया जाता था। प्रत्येक राज्य में परिषद रहा करती थी जिसमें ब्राह्मण लोग विद्या सिखाया करते थे।

महाभारत के पश्चात् कई शताब्दियों तक का ठीक हाल नहीं मिलता। जिन राजधरानों का इतिहास मिल सका वह आगे के अध्यायों मे दिया जाता है।

#### अध्याय २

## मीर्य साम्राज्य

१—विक्रम संवत् के लगभग ३०० वर्ष पहले मगध का राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था। यहाँ पर शासन-संस्था एक-सत्ता-त्मक थी। इसके सिवा भारत के अन्य भागों में कही कहीं गणतंत्र राज्य थे। जब सिकंदर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की तब उसके। भारतवर्ष में कई गणतंत्र राज्य मिले थे। इस समय वंदेल खंड की ठीक स्थित क्या थी यह नहीं कह सकते। बुद्ध भगवान का देहांत हुए लगभग साढ़े चार सी वर्ष हो चुके थे जब सिकं-दर ने यूनान से चढ़ाई की। उस समय मगध में नंद घराने का

<sup>(</sup>१) तस्मार्कात्वा महीं दृद्यात्स्वल्पामिप विचन्नयाः। महाभारत, श्रनुशासनपर्वे, ६७।३४

राजा राज्य करता था। सिकंदर के लौट जाने के बाद प्राचीन राज-घराने का एक युवक, जिसका नाम चंद्रगुप्त मीर्थ था, नंदवंश के शासक को मारकर स्वयं राजा बन गया। चंद्रगुप्त बड़ा बुद्धिमान और परा-कमी राजा था। इसका मंत्री कै।टिल्य था। कै।टिल्य राजनीति में बहुत प्रवीया था। इसी की सलाह से कार्य करने में चंद्रगुप्त की। पूरी सफलता मिली। मगध राज्य के भ्रासपास कई ऐसे राज्य थे जहाँ पर शासन-संस्था प्रजा-सत्तात्मक थी। चंद्रगुप्त ने इन सबकी। अपने अधिकार में कर लिया। अन्य राजाओं की चंद्रगुप्त के राज्य में मिल जाना पड़ा। चंद्रगुप्त मीर्थ के साम्राज्य में नर्मदा के उत्तर का सब भाग भ्रा गया था। इससे बुंदेल खंड भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य में था। चंद्रगुप्त के मरने पर , उसका लड़का चिंदुसार विक्रम-संवत् के २४० वर्ष पूर्व साम्राज्य का अधिकारी हुआ।

२—मीर्थ साम्राज्य बड़ा होने के कारण उसके चार बड़े विभाग थे। प्रत्येक विभाग की राजधानी में साम्राज्य की ग्रोर से एक शासक नियत रहता था। बुंदेलखंड उज्जैन के शासक के ग्रधीन था। बिंदु-सार के राज्य-काल में उसका लड़का ग्रशोक उज्जैन का शासक नियत किया गया था। यही विक्रम-संवत् के २१५ वर्ष पूर्व भ्रपने पिता के मरने पर साम्राज्य का ग्रधिकारी हुगा। ग्रशोक बैद्ध था श्रीर उसने बैद्ध धर्म के प्रचार के लिये बहुत प्रयत्न किया।

३—मीर्य साम्राज्य के समय की शासन-प्रथा का बहुत सा हाल कीटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। वाणिज्य और व्यवसाय पर सदा राज्य की ओर से निरीच्या रहता या और इनकी वन्नति के लिये सब प्रकार के यह किए जाते थे। प्रत्येक प्राम तथा बड़े स्थानों में न्यायालय थे। जन्म और मृत्यु का पूरा विवरण राज-कर्मचारी रखा करते थे। विद्यालयों का प्रबंध प्रत्येक स्थान में था और उच्च शिचा के लिये काशी और तचिशला में परिषदें थीं। ४—ग्रशोक ने कई स्थानों पर धर्म-प्रचार के लिये शिलालेख खुदवाकर लगवाए थे। इसके शिलालेख नागौद श्रीर जबलपुर के पास रूपनाथ मे हैं। इस समय दुंदेल खंड में भी बैद्धिभी का प्रसार हो गया था। संभवत: इस समय यूरन राजधानी रही होगी। चंद्रगुप्त के राज्य-काल में यूनान से मेगास्थिनीज नाम का एक प्रवासी भारतवर्ष में ग्राया था। इसके वर्णन में दुंदेल खंड का विशेष हाल नहीं मिलता।

प्र-सिम्राट् अशोक का देहांत संवत् के १७४ वर्ष पूर्व हुआ। अशोक के लड़के अशोक के समान योग्य न हुए और अशोक का देहांत होते ही साम्राज्य दे। भागों में बँट गया। पूर्व के भाग का शासक दशरथ और पश्चिम भाग का शासक संप्रति नाम का अशोक का नाती हुआ। अनुमान से जाना जाता है कि वुंदेलखंड पश्चिम के भाग में ही रहा। इसके पश्चात् मीर्य साम्राज्य का सेनापित पुष्यिमत्र शुंग, अपने स्वामी बृहद्रथ के। मारकर, स्वयं राजा बन गया और सारा मीर्य साम्राज्य अपने अधिकार में कर बैठा। इस प्रकार शुंगों के राज्यकाल का आरंभ विक्रम-संवत् के १२७ वर्ष पूर्व हुआ। यह वंश जाति का ब्राह्मण था।

६— बुंदेल लंड भी शुंगों के अधिकार में रहा। बेसनगर (मिलसा के निकट) में पुष्यिमत्र शुंग का युवराज अग्निमित्र सूबे-दार था। बुंदेल लंड इसी सूबे के अंतर्गत था। अशोक ने बैद्ध धर्म के प्रचार के लिये बहुत प्रयत्न किया था और जीवहिंसा बंद करा दी थी। परंतु पुष्यिमत्र शुंग बैद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था और उसने बैद्ध धर्म को उलाड़ देने के लिये भरपूर प्रयत्न किया। पुष्यिमत्र ने अश्वमेध यज्ञ रचा और फिर से हिंसामयी पूजा का आरंभ कर दिया। उसने कई बैद्ध भिज्ञुओं को मरवा डाला और बैद्ध विहारों में आग लगवा दी। शुंगों का राज्य ११२ वर्ष तक रहा। पुष्यिमत्र के मरने पर फिर राजाओं में बहुत अदल-बदल हुई। इस वंश का अंतिम राजा देवमूित अपने ब्राह्मण मंत्री वसुदेव के हाथ से मारा गया। हत्या करने के बाद यही मंत्रो राजिसंहासन पर बैठ गया। वसुदेव से दूसरा राजवंश आरंभ होता है जिसे कान्वायन वंश कहते हैं। कान्वायन राजवंश ४५ वर्ष के बाद ही नष्ट हो गया। इस वंश का नाश विक्रम-संवत् ३० में हुआ। यह वंश भी ब्राह्मण ही था।

७— मीर्य राज्य के पहले से ही मारतवर्ष में अनेक गणतंत्र राज्य थे। इनमें से मध्यदेश में पांचाल, क्रुक, मत्त्य, यीधेय, सपटच्चर, कुंट्य ग्रीर श्र्रसेन लंग रहते थे। इनको मीर्य साम्राज्य ने कहीं पर तो नष्ट कर दिया था ग्रीर कहीं साम्राज्य के ग्रंतर्गत कर लिया था। गणतंत्र राज्यों में मल्लक (मालवा) नाम का राज्य बुंदेलखंड के पश्चिम में ग्रीर पंचाल के उत्तर में था। अशोक के समय में ये सब साम्राज्य के ग्रंतर्गत थे। मीर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात् इन स्थानों में फिर से गणतंत्र राज्य स्थापित हो गए। बुंदेलखंड का चेदि राज्य एक राजा के अधिकार में था। मीर्यों ने उसे ग्रंपने अधिकार में कर लिया था। मीर्य साम्राज्य के नष्ट होने पर चेदि देश में फिर से पुरानी प्रथा का एक-सत्तात्मक राज्य स्थापित हो गया। पश्चिम में मालवा देश में फिर से पुरानी प्रथा का गणतंत्र राज्य का शाकिशाली ग्रीर विस्तीर्थ था। इन गणतंत्र राज्य बड़ा शिकशाली ग्रीर विस्तीर्थ था। इन गणतंत्र राज्य वड़ा शिकशाली ग्रीर विस्तीर्थ था। इन गणतंत्र राज्य वड़ा शिकशाली ग्रीर विस्तीर्थ था। इन गणतंत्र राज्यों के सिक्के मिले हैं, जिनसे इनका समय ग्रीर स्थान ज्ञात हो जाता है।

<sup>(</sup>१) काम्त्रे।जसुराष्ट्रचत्रियश्चे ण्याद्या वार्ताशस्त्रोपजीविनः। विच्छित्विकवृज्ञिकमञ्जकमद्भककुकुरकुर्णचालाद्या राजशब्दे।पक्षीविनः॥ कौटिल्य श्चर्यशास्त्र।

<sup>(</sup>२) पांचालाः कुरवा मस्याः याधेयाः सपटन्चराः । कुन्त्यः शूरसेनाश्च मध्यदेशे जनाः स्मृताः ॥

विष्णुधर्मोत्तर महापुराण श्रध्याय म

एरन सागर जिले में, खुरई के पश्चिम, वीना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां पर कई पुरानी मूर्त्तियां भी मिली है जिनका वर्णन आगे किया जायगा। एरन का प्राचीन नाम एराकण्या था। यहाँ पर १७ सिक्के मिले हैं। वे एरन के गणराज्य के चलाए हुए सिक्के हैं। इन सिक्कों मे से एक पर धर्मपाल राजन्या लिखा है पर उसका चित्र नहीं है। शेष नाम-रिहत है। इससे यह पाया जाता है कि ये सिक्के किसी एक राजा के चलाए नहीं है। इन पर वेशिवृच, धर्मचक्र बने हैं। सूर्य का चिह्न भी बना है। इनसे यह भी जान पड़ता है कि यहाँ वैद्ध धर्म का ही प्रभाव रहा है। यह गणराज्य भी मीर्य साम्राज्य के नष्ट होने पर बना होगा। इसका विस्तार कहाँ तक होगा यह कहना कठिन है।

द—इन गणतंत्र राज्यों की सबसे वड़ी शासन-सभा को गण कहते थे। इस गण में राज्य के सब लोग अपने प्रतिनिधि भेजते थे। कही पर गण के सब सदस्य राजा कहलाते थे। इन राज्यों को अपना अस्तित्व बनाए रखने में बड़ी कठिनाई हुई। इन्हें उत्तर में शक लोगों से और पूर्व में गुप्त लोगों से सामना करना पड़ा। अंत में इनकी प्रजा-सत्तात्मक शासन-संस्था का लोप ही है। गया।

आयः इसी समय मालवा के उत्तर में नाग राजाओं का राज्य था। नाग राजाओं का हाल विष्णुपुराण में भी मिलता है। विष्णुपुराण में लिखा है कि नौ नाग राजाओं का राज्य पद्मावती? श्रीर कांतीपुरी में रहेगा। पद्मावती का आधुनिक नाम पवायाँ है।

<sup>(?)</sup> A, Cunningham: Archeological Survey of India, Vol. X, P. 75. and republic tradition in ancient Indian Polity (Modern Review 1920, P. 13.)

<sup>(</sup>२) पद्मावती की किनंग्वाम नरवर मानते है, परंतु पद्मावती का आधिनिक नाम पर्वाया ही है।

यह ग्वालियर रियासत के डभोरा स्टेशन से १२ मील पर है। कांतीपुरी को त्राजकल कुतवार कहते हैं। यह त्रहसन नदी के तट पर ग्वालियर से २० मील पर स्थित है।

१०—नरवर मे नागवंशी राजाग्रों के बहुत से सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों से निम्निलिखित राजाग्रों के नामें का पता लगा है। इन राजाग्रों के संवत् भी श्रनुमान से निम्निलिखित हैं—

| 8 | भीम नाग          | विक्रम-संवत् | Yo  |
|---|------------------|--------------|-----|
| २ | रवा ( खर्जुर नाग | ) "          | 52  |
| ą | वा ( वस्मी या वर | स ) "        | १०७ |
| 8 | स्कन्द नाग       | "            | १३२ |
| ų | बृहस्पति नाग     | 33           | १८७ |
| Ę | गणपति नाग        | 1)           | २०२ |
| હ | व्याघ्र नाग      | ,,           | २२७ |
| 5 | वसु नाग          | ,,           | २५२ |
| સ | देवनाग           | 11           | २७७ |

देवनाग नाम का नवाँ राजा था। इस वंश का अधःपतन गणपत नाग के समय से ही हो चला था। इसे समुद्रगुप्त ने अपने अधिकार में कर लिया था। इसका हाल इलाहाबाद के विजय-स्तंभ में लिखा है।

११—पवायाँ में वि० सं० ८२ में नागवंशी राजाओं के ३० सिक्के और शिवनंदन नामी एक राजा का शिलालेख भी मिला है\*। इन सिकों में से २० सिक्के गर्थोंद्र (गणपत) के, ६ देव (देवेंद्र) के और एक स्कंद नाग का है, शेष खराब हो गए हैं।

<sup>ः</sup> राज्ञः स्वामिशिवनंदिस्य संवत्सरे चतुर्थे ओष्मपचे द्वितीयदिवसे। (२) द्वादशे १०२ एतस्य पूर्वीये गोष्ठया मणिभद्रा गर्भसुस्तिताः भगवते।। (३) मणिभद्रस्य प्रतिमा प्रतिष्ठापयन्ति गोष्ठवं मगवा श्रायुवलं वाच्यं कल्या-

१२--नाग राजाओं के समय से ही मारतवर्ष पर शक लोगें। के आक्रमण होने लगे थे। पहले शक लोगों का राज्य पंजाब में जमा। यहाँ से ये लोग उन्जैन, काठियावाड़ भ्रीर महाराष्ट्र देश में फैले। इन लोगों के प्रांतीय शासक चत्रप और महाचत्रप कह-लाते थे। इन चत्रपां के राज्यकाल के सिक्के मिले है। सिकों पर एक भ्रोर यावनी भाषा मे शासकों के विरुद्ध भ्रीर नाम लिखे हैं तथा दूसरी श्रोर उनका श्रवुवाद बाह्यो श्रचरों में है। शक लोगों का राज्य मालवा में स्थापित हो गया था और यहाँ एक चत्रप शक लोगों की थ्रोर से रहता था। जबलपुर जिले मे भेड़ा-घाट नामक स्थान मे कुछ प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं जिनमे लिखा है कि भूमक की लड़की ने इनकी स्थापना की । इससे अनुमान होता है कि भूमक का राज्य यहाँ तक भी रहा होगा। भूमक शक लोगों का एक चत्रप था। इसी से जान पड़ता है कि सारे बुंदेल-खंड मे शक लोगों का आधिपत्य हो गया था। कित्र इन लोगों का राज्य बुंदेलखंड मे बहुत दिन नहीं रहा। नासिक के एक शिला-लेख मे लिखा है कि शालिवाहन वंश के राजा ने शक लोगों को महाराष्ट्र से भगा दिया था। शालिवाहन वंश के राजा का नाम गैतिमी पुत्र धौर शक चत्रप का नाम नहपाण था जिसे चहराट भी कहते थे। इसी समय तिलंगाने के श्रांघ्रभृत्यों ने शक लोगों की हरा दिया। पुराशों मे लिखा है कि कान्वायन वंश के पश्चात्

णाम्युद्यं। (४) च प्रीतोदिशतु ब्राह्मणस्य गोतमस्य क्रमारस्य (क्रमारस्य) ब्राह्मणस्य रुद्रदासस्य शिवन्तद्पि। (४) सममृतिस्य जीवस्य खंजवलस्य शिवने-मिस्य शिवभद्रस्य क्रमकस्यघतदे। (६) वस्यदा॥ सिंधु के जल्ल-प्रपात के पास धूमेश्वर महादेव का लिंग है। यही धूमघाट है। यह प्वार्थों के नैऋ स्थ मे २ मील पर है। यहाँ पर एक मंदिर भी धना हुआ है।

<sup>(</sup> माधुरी माघ सं० दर )

ग्रांघ्रभृत्यों का राज्य हुग्रा। इससे पता लगता है कि कान्वायनेंा के बाद भारतवर्ष के अधिकांश में आंध्रमृत्यों का ही राज्य रहा ध्रीर इन लोगों ने भारतवर्ष के पूर्व के देशों पर अपना अधिकार ग्रवश्य ही कर लिया होगा। बुंदेलखंड मे इनका ग्रधिकार हुग्रा या नहीं और हुआ तो कितने दिन रहा यह कहना कठिन है। श्रांध्रराजा पुलुमायी उन्जैन के महाचत्रप रुद्रदमन का दामाद था। इन दोनों में भी लड़ाई हो गई थी थीर थांध्र राजाओं ने जितना भाग पहले चत्रपों से ले लिया या वह भाग फिर से रुद्रदमन ने पुलुमायी को हराकर अपने अधिकार में कर लिया। इसलिये यदि बंदेलखंड में भ्रांघ्र राजाओं का भ्रधिकार हुन्ना भी हो तो वह बहुत दिन नहीं ठहरा। शक लोगों के महाचत्रप काठियावाड़ और मालवा में राज्य करते थे। मालवा का पहला महाचत्रप चेष्टन था। इसने विक्रम संवत् १३८ मे अपनी राजधानी उज्जैन में जमाई थी। इसके पश्चात् इसका नाती रुद्रदमन महाचत्रप हुआ जिसने पुलुमायी से जुड़ाई की थी। इनकी गही पर बैठने की प्रथा विचित्र ही थी। पिता के मरने पर ज्येष्ठ पुत्र की गई। न मिलती थी परंतु उसके मरने पर इनके भाई वय:क्रम के अनुसार गद्दी के अधिकारी होते थे। श्रीर सब भाइयों के हो चुकने के पश्चात् बड़े भाई के बड़े लुड़के की गही मिलती थी। महाचत्रपों ने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। इनके सिक्कों से इनके वंश छीर इनके वंश के शासकों का पता चलता है। संवत् ३५८ तक महाचत्रपें का राज्य मालवे मे रहा।

१३—शक लोगों को उत्तर में पल्हव लोगों से सामना करना
पड़ा। पल्हव लोगों के शिलालेख पेशावर में मिले हैं। परंतु
ये लोग पंजाब के दिच्या तक नहीं बढ़े थ्रीर मालवा तथा बुंदेल-खंड में इनका कोई प्रमाव न हुआ। इन लोगों को कुषाय वंशी र्तुकों ने भारतवर्ष से हटा दिया और फिर भारतवर्ष में कुषाण-वंशी राजाओं का ग्राधिपत्य हो गया।

१४—कुषाण-वंशी राजान्नों के सिक्के काबुल, पंजाब भीर मथुरा के सिवाय मालवा में भी मिले हैं। इसी से जान पड़ता है कि कुषाण राजान्नों का राज्य मालवा में भी हो गया था। राजतरंगिणी में किनष्क, हिवष्क भीर वासुदेव—इन तीन कुषाण-वंशी राजान्नों का नाम है भीर उनके विषय में लिखा है कि वे तुष्क वंश के थे। सिकों से पता चलता है कि कुषाण-वंश के पहले दें। राजा भीर थे जिनका नाम कुजुल-कड़फाइसेस भीर बेम-कड़फाइसेस था। इनमें से दूसरा शैव था, क्योंकि इसके सिकों पर शिव भीर नंदी की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। कुषाण-वंश का सबसे प्रतापा राजा किनष्क हुआ। यह बैद्ध मतानुयायी था। किनष्क का राज्य गुजरात तक फैल गया था। मालवा में भी किनष्क का राज्य था, परंतु किनष्क के मरते ही उसका राज्य मालवा से उठ गया।

१५— बुंदेलखंड मे मैार्य साम्राज्य जब तक रहा तब तक शांति रही म्राई, पर मैार्य साम्राज्य के नष्ट होते ही शुंगों के समय में म्रावश्य ही राजकीय विम्रह इस देश में होते रहे होंगे। कान्वायनों के राज्य मे भी यही दशा रही होगी। इसी समय चेदि देश अपने राजा के श्राधिपत्य में स्वतंत्र हो गया भीर ऐसे ही मालवा में गणसत्तात्मक राज्य स्थापित हो गया। फिर शक लोगों का भाक-मण हुआ। उनसे भीर भांत्रमृत्यों से युद्ध हुआ। इस समय भी बुंदेलखंड में बहुत अशांति रही होगी। परंतु बुंदेलखंड ने इतने भांचात सहने पर भी अपनी स्वातंत्र्य-प्रियता न छोड़ी।

१६—इस विग्रह के समय में देश की स्थित में सभ्यता की दृष्टि से कुछ विशेष उन्नति न हो सकी। इस समय में बैद्धि राजाग्री ने बैद्धिभी का प्रचार किया ग्रीर दूसरों ने उसे उखाड़ फेकने की

चेष्टा की । अन्य राजाओं का ध्यान भी इसी ओर रहा और उन्नित की ओर विशेष ध्यान न दिया गया। इसी अशांति के समय में मगध मे गुप्तराज्य की शक्ति बढ़ी और बुंदेल खंड को भी उस शिक्त के आगे सिर फुका कुछ दिनों तक गुप्तों के आधिपत्य मे रहना पड़ा।

#### श्रध्याय ३

## गुप्त श्रीर हूच साम्राज्य

१—मगध देश में बड़े राजधरानों को नाश हो जाने पर छोटे छोटे वैभवहीन राजा रह गए थे। इनमे से एक का विवाह नैपाल के लिच्छवि राजघराने में हो गया। इस राजा का नाम चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त के पिता का नाम घटोत्कच था। परंतु गुप्त राजवंश का वैभव इसी के समय से ही बढ़ने लगा। लिच्छवि राजवंश से संबंध होने से चंद्रगुप्त को बहुत सहायता मिली। चंद्रगुप्त ने महा-राजाधिराज का पद धारण किया और विक्रम संवत् ३७८ में गुप्त नामक संवत्सर का प्रचार किया। चंद्रगुप्त का लड्का समुद्रगुप्त भ्रपने वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। उसने चंद्रगुप्त मीर्थ की नाई' भ्रपने राज्य की सीमा तिलंगाने तक फैलाने का उद्योग किया श्रीर श्रनेक राजाश्रों को परास्त कर उन्हें मांडलिक बना लिया। उसने जितने प्रदेश जीते उनका हाल इलाहाबाद के उसी स्तंभ पर है जिस पर अशोक का लेख है। उसने पद्मावती के राजा ग्रापित नाग को भ्रपने अधिकार मे करके भ्रपना मांडलिक बना लिया। इस समय पद्मावती में नाग राजाओं का राज्य था। ये ससुद्रगुप्त के अधिकार मे आ गए। मालवा को भी ससुद्रगुप्त ने

श्रपने अधिकार में कर लिया था। इस समय मालवा में कोई खास राजा राज्य नहीं करता था। वरन वहाँ पर फिर से गणतंत्र राज्य स्थापित हो गया था। भाँसी श्रीर ग्वालियर के बीच आभीर लोग रहते थे। इन्हें भी समुद्रगुप्त ने अपने श्रिधकार में कर लिया था। इस भाग की आजकल अहीरवाड़ा कहते हैं।

२-बघेलखंड के समीप कैमूर पर्वत के पास रहनेवाले मुहंड लोगों को समुद्रगुप्त ने श्रपने राज्य मे शामिल कर खड़परिखा जाति भी श्रपने श्रधीन कर ली थी। यह जाति दमोह जिले में रहती थी। समुद्रगुप्त के शिलालेख में ऐरीकेना प्रदेश का भी नाम है। यह सागर जिले का एरन श्राम है। यहाँ के राजा से भी समुद्रगुप्त से युद्ध हुन्ना था ध्रीर विजय-श्री समुद्रगुप्त की ही मिली ं थी। उसने इसकी प्रशस्ति भी लिखवाई थी, पर शिला दूट गई है। समुद्रगुप्त को मरने पर चंद्रगुप्त (दूसरा ) विक्रम सं० ४३१ मे गद्दी पर बैठा। इसने भी अपने राज्य की सीमा चारों श्रोर बढ़ाई। चंद्रगप्त के शिलालेख भिलसा के निकट उदयगिरि में मिले हैं। इलाहाबाद के पास गढ़वा और साँची में भी इस राजा के लेख मिले हैं। इससे भी जान पड़ता है कि सारा बुंदेलखंड इसी राज्य में था। जब समुद्रगुप्त दिग्विजय की निकला ती वह सागर जिले से होता हुन्ना दिला को गया था। जान पड़ता है कि सागर जिला उसे बहुत ही प्रिय लगा, क्यों कि उसने बीना नदी के किनारे एरन में 'स्वभाग नगर' बनाया था। इटा तहसील के सकीर प्राप्त, में २४ सोने को सिक्को मिलो हैं। इन सिक्कों पर गुप्तवंशीय राजाओं को नाम श्रंकित हैं। 

□ मुहरों पर महाराज समुद्रगुप्त का नाम, १५ पर महा-राजाधिराज चंद्रगुप्त का नाम और एक पर स्कंदगुप्त का नाम खुदा है।

३—चंद्रगुप्त के मरने पर कुमारगुप्त राजा हुमा। कुमारगुप्त के शिलालेख कई स्थानों पर मिले हैं। दो गढ़वा नासक स्थान में, एक वित्तसद में, एक मानकुँ अर में, एक मंग्रुरा में श्रीर एक मंग्रसर में मिला है। विलसद एटा जिले में, मानकुँ अर इलाहाबाद जिले में श्रीर मंडसर मालवा के पश्चिमी भाग में है। इससे कुमारगुप्त के राज्य का विस्तार जाना जाता है। गढ़वा का शिलालेख ४७४ विक्रम-संवत् का है। कुमारगुप्त के पश्चात् स्कंदगुप्त राजा हुआ। संदगुप्त के शिलालेख भी कई स्थानों में पाए गए हैं। संदगुप्त का राज्य भी उतना ही विस्तीर्थ थां जितना कि समुद्रगुप्त का या श्रीर बुंदेल खंड अवश्य ही उसके राज्य के अंतर्गत था। संदगुप्त के शिलालेखों में हूण लोगों का नाम आया है श्रीर एक लेख में लिखा है कि संदगुप्त ने हूण लोगों को हराया। परंतु संदगुप्त के पश्चात् गुप्तवंश का पतन आरंभ हो। गया। स्कंदगुप्त के पश्चात् उसके माई पुरगुप्त, फिर उसके लड़के नरसिहगुप्त श्रीर फिर उसके लड़के कुमारगुप्त, फिर उसके लड़के नरसिहगुप्त श्रीर फिर उसके लड़के कुमारगुप्त हूसरे ने राज्य किया। इसके पश्चात् जान पड़ता है कि इस वंश का नाश हो गया।

४—ह्या लोगों के आक्रमण संदग्र के समय से ही आरंभ हो गए थे। संदग्र ने ह्या लोगों की बढ़ती रोकने का प्रयक्ष किया था परंतु इसके परचात् हूया लोग भारतवर्ष में घुस आए। संदग्र की सृत्यु के चार ही वर्ष पीछे हूयों का राजा तीरमाण एरन में आ गया। उस समय एरन प्रांत संदग्र के भाई-बंदों के हाथ में खुधगुप्त नाम के राजा के अधीन था। परंतु बुधगुप्त स्वयं राज-काज न देखता था और उसकी और से सुरिश्मचंद्र नामक मांडलिक यमुना और नर्मदा के बीच के प्रांत का शासन करता था। सारा बुंदेलखंड इसी मांडलिक सुरिश्मचंद्र के अधीन था। सुरिश्मचंद्र की और से एरन का राज्य चलाने के लिये मैत्रायणीय शासा के बाह्यण माद्यविष्णु और धान्यविष्णु नियत थे। इन्हों के समय में तीरमाण ने विक्रम संवत् ५४२ मे अपना आधिपत बुंदेलखंड पर

जमाया। एरन के वराह के वचस्थल में इसका उल्लेख अभी तक विद्यमान है, परंतु जान पड़ता है कि हूर्णों का राज्य स्थायी रूप से इस स्रोर नहीं जमा।

५-एरन में जो सिक्के मिले हैं उनका वर्धन ऊपर हो चुका है। वे सिक्के उस समय के हैं जब एरन में गणसत्तात्मक राज्य था। एरन में एक बड़ा स्तंभ है जो लगभग ३८ फुट ऊँचा है श्रीर जिस पर ५ फूट ऊँची देा मूर्तियाँ बनी हैं। इस स्तंभ पर एक लेख भी है। इस लेख में पहले गरुड़वाहनवाले तथा समुद्र में रहनेवाले विष्णु की वंदना है। फिर यह लिखा है कि यह लेख बुधगुप्त के राज्य काल में मैत्रायगीय शाखावाले बाह्मण मात्विष्ण श्रीर धान्यविष्णु ने अपने माता-पिता के सुख के लिये लिखवाया। इसी स्तंम के निकट वाराह अवतार का मंदिर है। इसमें वाराह भवतार की एक विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति मातृविष्णु के छोटे भाई धान्यविष्णु की बनवाई हुई है। वाराह के वचस्थल पर भी एक लेख है। इस लेख में पहले वाराह भगवान की स्तुति है। फिर उसमें लिखा है कि यह मंदिर तारमाख के राज्य के पहले वर्ष में मैत्रायणीय शाखावाले ब्राह्मण धान्यविष्णु ने बनवाया। इन दे। महत्त्वपूर्ण वस्तुत्रों के सिवाय यहाँ धीर भी कई दर्शनीय मंदिर ग्रीर मूर्तियाँ हैं। मातृविष्णु के स्वंभ में गुप्त संवत् भी दिया हुन्ना है। उसी से यह जाना जाता है कि एरन के वाराह मंदिर का समय वि० स० ५४२ था। इस समय तारमाण ने अपना आधिपत्य बुंदेलखंड पर कर लिया था। स्वंभ से ज्ञात होता है कि मातृ-विष्णु गुप्त लोगों के अधीन था। परंतु उसका माई धान्यविष्णु तोरमाण हूण का त्राधिपत्य स्वीकार करके उसके अधीन है। गया था। इन हुयों से गुप्तवंशीय राजाओं का भी इसी परन में युद्ध हुआ था। यह बात एरन के सती के चौरे से ज्ञात होती है।

इस चैारे पर लिखा है कि भानुगुप्त के साथ सरभ राजा का दामाद गोपराज ग्राथा था। वह यहाँ मारा गया श्रीर उसकी स्त्री (सरभ राजा की कन्या) सती हो गई थी।

६—ह्या राजाओं में केवल दो राजाओं के नाम मिले हैं।
पहले तेरमाय के विषय में कुछ लिखा जा जुका है। दूसरा
नाम मिहिरकुल का है। यह नाम मंडसर धीर ग्वालियर के शिलालेखों में मिला है। ग्वालियर के शिलालेख में मिहिरकुल के
राजत्व-काल का संवत् दिया है, पर मंडसर का लेख वि० सं०५८६
का है। इस लेख से यह ज्ञाव होता है कि इसे यशोधर्मन ने
हराया था। यह भी मालूम होता है कि यशोधर्मन के पिता
विष्णुधर्मन ने अपना राज्य स्थापित कर महाराजाधिराज की पदवी
धारण की थी। इससे जान पड़ता है कि हूथों का राज्य ४० वर्ष
से अधिक नहीं रह सका। इसी बीच मे यशोधर्मन ने इसे नष्ट कर
दिया। यशोधर्मन की राजधानी मंडसर में थी और वह सारे उत्तर
का शासक था। उसने मगध के राजा से भी मैत्री कर ली थी।
इतिहासकार कहते हैं कि इसका राज्य हिमालय से लेकर दिच्या में
ट्रावनकोर तक फैल गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि इसका
राज्य बुंदेलखंड में अवश्य ही रहा होगा।

७—खे।ह ( उचेहरा के पास ) में परित्राजक महाराज हिस्तन धीर उसके पुत्र शंखशोभा के कई ताम्रपत्र मिले हैं। इनमे गुप्तसंवत् धीर वाह्रस्पत्य वर्ष धालग धालग दिए हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि परित्राजक महाराज हिस्तन भी गुप्तों के मांडलिक राजा थे। इन ताम्रपत्रों में परित्राजक महाराज की वंशावली इस प्रकार दी है— "सुशम्मा, देवाद्धर, प्रभंजन, दामोदर, हिस्तन धीर शंखशोभा।" परिन्त्राजक महाराज हिस्तन का समय वि० सं० ५३२ धीर शंखशोभा का ५७५ है। संभवत: सहाराज सुशम्मा वि० सं० ४३२ में मौजूद थे।

परिव्राजक महाराज हस्तिन के पुत्र शंखशोभा धीर राजा सर्वनाथ के नाम ग्राए हैं। परिव्राजक महाराज तो खेाह के राजा थे श्रीर सर्वनाथ कारीतलाई में राज्य करते थे। ये दोनें समकालीन हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कारीतलाई का राजा भी गुप्तों का मांडलिक राजा था। इस वंश की नामावली इस प्रकार है। श्रीगदेव-कुमारदेवी, कुमारदेव-जयस्वामिनी, जयस्वामी-रमादेवी, व्याघ-देव-श्रजहितादेवी, जयनाथ ग्रीर सर्वनाथ। इन दोनें। ग्रीतम राजाश्री का राजत्व-काल वि० सं० ४७६ ग्रीर ४-६८ है।

द—दमोह जिले के विटयागढ़ प्राम मे गुलाम नसीरुद्दीन महमूद्द के समय का एक शिलालेख वि० सं० १३८५ का मिला है। इसे चेदि देश के सूबेदार जलाल खोजा ने उत्कीर्ण करवाया था। यह सूबेदार खड़परिका नामक जाित का सूबेदार भी था। इस जाित का उल्लेख हर्षण किन-रचित समुद्रगुप्त के इलाहाबादवाले शिला-लेख मे है। इस जाित ने समुद्रगुप्त से युद्ध किया था। यिद संवत् १३८५ वाली खड़परिका जाित ही समुद्रगुप्त के शिलालेख की खड़परिका है तो ऐसा कहना अनुचित न होगा कि यह भी बुंदेल-खंड के दिचणी भाग (जंगल) मे रहनेवाली एक प्रभावशािलनी स्वतंत्र जाित थी। इसी से यह अनेकानेक राजकीय उलट-फेर होने पर भी लगभग ६०० वर्षों तक अपना अस्तित्व बनाए रही। शिला-लेख में विक्रम संवत् १३८५ लिखा है इससे यह लेख गुलामवंश के बदले तुगलक वंश का हो सकता है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के लड़के मुहम्मद दूसरे का राजत्व-काल इसी संवत् के आस-पास रहा है।

१०—इस समय मे शिल्पविद्या की बहुत उन्नति हुई। इस समय के बने मंदिर, स्तंभ धौर मूर्तियाँ शिल्पोन्नति की साची देती

हैं। जाति-भेद इस समय बढ़ गया था। इसके पहले जितनी स्वतंत्रता जातीय विषयों में थी उतनी ग्रब न रही थी। इस समय जातियों की संख्या भी बहुत बढ़ गई थी। भित्र भिन्न जातियों को मेल से कई जातियाँ बन गई थीं श्रीर कई जातियाँ व्यवसाय को अनुसार भी बन चुकी थीं। इससे इनके संयम भी हढ़ हो गए राजा ग्रपनी सेना के जीर से चाहे जी कुछ कर सकते थे। इसी कारण कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहाँ बलशाली मंत्रियों ने राज्य ग्रपने ग्रधिकार में कर ग्रपने इच्छानुसार नीति में फेर-फार कर दिए। इन राजाओं की ओर से प्रांतों के जो शासक होते थे उनको बड़े बड़े अधिकार रहते थे। यसुना से नर्मदा तक के मध्य-प्रांत के शासक सुरिश्मचंद्र श्रीर एरन के शासक मातृविष्णु के डदाहरण सामने हैं। 'संभवत: इसी वंश में जुभौति देश का ब्राह्मण राजा भी पैदा हुन्ना हो। ये राजकर्मचारी केंद्रस्य शासकी के कमजार होते ही स्वयं स्वतंत्र हो जाते थे। प्राम-संस्थाएँ प्राचीन प्रथा के अनुसार ही अपने मुखिया के अधिकार में थीं और न्याया-लय भी उसी प्रकार रहे होंगे जैसे कि मौर्य काल में थे। परंतु इस समय मनुस्मृति जिस रूप में माजकत प्रचित है उस रूप में मा गई थी। स्पृति के सिवाय भीर भीर भी स्पृतियाँ हो गई थीं, इससे कानून भी प्रचलित स्मृति के मनुसार रहता होगा। मनुस्मृति बहुत पुरानी है। इसमें जो फेर-फार हुए हैं उनका पता लगाना असंभव है।

#### ऋध्याय ४

## हर्षवर्धन का राज्य ख्रीर कच्चवाहे

१—यशोवर्धन के राज्य के पश्चात् पंजाब के राजाश्री की शक्ति बढ़ने लगी। यहाँ का पहला राजा शिलादित्य था। इसके पश्चात् हर्षवर्धन हुआ। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर-वर्धन का युद्ध मालवा के शासक से हुआ परंतु प्रभाकरवर्धन हार गया। इसके पश्चात् इसका लड़का राज्यवर्धन थानेश्वर की गही पर बैठा। राज्यवर्धन ने फिर भी मालवा के राजा से युद्ध किया परंतु इसे बंगाल के राजा नरेंद्रगुप्त ने हरा दिया। पीछे से इसे राजा ने विश्वासघात से मार भी हाला। राज्यवर्धन के पश्चात् इसका माई हर्षवर्धन गही पर बैठा। इसे शिलादित्य भी कहते थे। हर्षवर्धन जेठ बदि १२ रविवार वि० सं० ६४७ मे उषाकाल के समय पैदा हुआ था और १६ वर्ष की अवस्था में वि० सं० ६६३ मे राजगदी पर बैठा। हर्षवर्धन ने मालवा अपने अधिकार मे कर लिया। हिंदुस्तान का सारा उत्तरीय भाग भी उसके अधिकार में हो गया था। वह बढ़ा प्रतापी राजा था। उसके पास बहुत बड़ी शिचित सेना थी। उसने सारा राज्य अपने बाहुबल से ही बढ़ाया था।

२—हर्षवर्धन की बहिन का नाम राज्यश्री था। यह कन्नीज के मैाखरी राजा गृहवर्मा की ज्याही गई थी। जब मालवा के राजा देव-गुप्त ने कन्नीज पर चढ़ाई करके गृहवर्मी की युद्ध मे परास्त कर उसे

## (१) हर्षे की जन्मकुंडली—जन्म तारीख ४-६, १६० इष्टि ४० घड़ी।

| 99       |             | • /        |
|----------|-------------|------------|
| 17       | 10          | <u>_</u> 5 |
| १ रा     | $\bigvee$ i | 0          |
| नं २     | 8           | <          |
| ३बु.शु श |             | मं ४       |

| र  | चं | मं | बु | गु  | श्च | श  | राहु | केतु |
|----|----|----|----|-----|-----|----|------|------|
| 2  | 3  | 8  | 3  | 3   | 2   | 3  | 0    | 8    |
| 90 | 9  | 35 | 15 | 3 6 | 9 € | 98 | २३   | २३   |
| 48 | 48 | २६ | Ę  | 94  | 48  | ३७ | 38   | 3    |
|    |    |    |    |     |     |    |      |      |
|    |    |    |    |     |     |    |      |      |
|    |    |    |    |     |     |    |      |      |

मार डाला तब राज्यवर्धन ने इसका बदला लेने के लिये मालवा परः चढ़ाई की थी। पर जब उसे नरेंद्रगुप्त ने मार डाला तब हर्षवर्धन ने इन दोनों का बदला लेने के लिये मालवा पर चढ़ाई की। इस चढ़ाई में हर्षवर्धन की विजय हुई, पर राज्यश्री हर्षवर्धन के ग्राने के पूर्व ही वहाँ से चली गई थी। वह पता लगाने पर हर्षवर्धन को एक जंगल में मिली थी। गृहवर्ग्मा की कोई संतान तो थी नहीं, इससे हर्षवर्धन थानेश्वर श्रीर कश्रीज दोनों का राजा हो गया श्रीर उसने कश्रीज में अपनी राजधानी बनाई।

३-इर्षवर्धन ने गही पर बैठने पर अपने नाम का संवत् भी चलाया था। उसके नाम का एक ताम्रपत्र भी मिला है। उसमें हर्षवर्धन की वंशावली दी है। इर्षवर्धन के पिता तो शैव ये पर इसने बैद्धिभर्म की दीचा ली थी। इससे उसने जीव-हिंसा करना छोड़ दिया था। न वह स्वतः मांस खाता था, न श्रीरी की खाने देवा या। यदि कोई खाता ते। उसे प्राणदंड की सजा दी जाती थी। वह अपने विस्तीर्थ राज्य का प्रबंध स्वतः दौरा करके करता था। उसके राज्य में बेगार नहीं ली जाती थी। जो प्रादमी राजा को काम में लगाए जाते थे उन्हें पूरा पूरा पैसा मिलता था। शिचा की श्रीर भी उसका पूरा ध्यान था। वह श्रच्छा कवि श्रीर नाटक-कार भी था। बौद्ध नाटिका प्रियदर्शिका, नागानंद श्रीर रत्नावली नाटिका उसी के बनाए हुए कहे जाते हैं। संभव है कि रत्नावली की रचना में बाग्र ने कुछ सहायता दी हो। बाग्र इसी के दरबार का कवि था। इसके प्रसिद्ध प्रंथ कादंबरी और हर्षचरित्र हैं। हर्ष ने लोगों के उपकार के लिये शहर श्रीर बाहर भी धर्मशालाएँ बनाई थीं और इनमें एक एक वैद्य भी रहता था। ये वैद्य बीमारें। को बिना मूल्य श्रीषध देते थे। सारा बुंदेलखंड हर्षवर्धन के राज्य में था। यह विक्रम सं० ७०३ में मरा।

४—चीनी यात्री हुएनशियांग हर्षवर्धन के समय में ही भारतअमण करने के लिये आया था। इसने अपनी यात्रा के वर्णन में
जुभौति ( बुंदेलखंड ), महेश्वरपुरा और उन्जैन में ब्राह्मण राजाओं
का राज्य बतलाया है। इस समय जुभौति की राजधानी कहाँ
थी, इसका तो पता लगता नहीं; पर लोगों का ऐसा अनुमान है
कि एरन ही राजधानी रही होगी, क्योंकि यह प्राचीन राजधानी
थी। यहाँ पर बैद्धधर्म-चक्रांकित कई सिक्के और गुप्तकालीन
शिलालेख भी मिले हैं। इसी समय मे पिंड्हार भी बढ़े थे। ये
कन्नीज के महाराजा हर्षवर्धन के मांडलिक थे। जान पड़ता है कि
पिंड्हारों का राज्य दिलाणी बुंदेलखंड में था। दमोह जिले के
दिलाण भाग मे सिंगोरगढ़ का किला पिंड्हारों का बनवाया हुआ है।
पिंड्हार लोग राजपूत थे। इनकी राजधानी पहले मक मे थी,
पर पीछे से उच्छकलप ( उचेहरा ) में हुई। यहाँ के राजाओं
के पास प्राचीन वंशावली नहीं है। इससे उचेहरा राजधानी का
समय निश्चत करना असंभव है।

५—हर्ष्वर्धन के कोई संतान न थी। उसकी मृत्यु के पश्चात् सारे साम्राज्य में अराजकता सी फैल गई। इस समय में धार के राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग पर भी धार के राजा का अधिकार हो गया था। परंतु किस भाग तक धार के राज्य का अधिकार हो गया था यह कहना कठिन है। इस वंश के प्रथम राजा का नाम उपेंद्र था। पर कोई इसे कुष्ण और कोई भोज भी कहते हैं। इसका राजत्व-काल वि० सं० ८७५ से ८८२ के बीच में माना जाता है।

६—धार के प्रसिद्ध राजा का नाम भोज था। ऐतपुर के शिलालेख से मालूम होता है कि यह राजा भोज गुहादित्य का पुत्र था? । इसी राजा मोज के वंश में नवीं पीढ़ों में वह राजा भोज हुआ है जिसके लिखे हुए कई प्रंथ प्रचलित हैं। धार के राजा भोज प्रथम के लड़कों का हाल नहीं मालूम होता। पर सीयक दूसरे से जो राजा वपेंद्र की छठीं पीढ़ों में हुआ। था कुछ कुछ हाल मिलता है। घार का राज्य कब तक बुंदेलखंड में रहा इसका निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। प्रसिद्ध प्रंथकर्ती राजा मोज के संबंध में ऐतिहासिक विद्वानों का मतैक्य नहीं है और उसका इतिहास बुंदेलखंड के इतिहास से भी संबद्ध न होने के कारण उक्त विवादमस्त विषय की चर्चा करना यहाँ उचित्त नहीं जान पड़ता।

७—विक्रम संवत के घारंभ से लगभग ६५० वर्षों के पश्चात् सक कछवाहों के राज्य का कुछ भी विस्तृत हाल हमें नहीं मिलता। वास्तव मे यह राजवंश बहुत पुराना है। कछवाहे लोग घ्रपनी उत्पत्ति महाराज रामचंद्र के पुत्र कुश से बतलाते हैं। इसी वंश के सूर्जसेन नामक राजा का राज्य कुंतलपुरी (कुटवार) नामक प्राम के घ्रास-पास था। इस राजा ने संवत् ३३२ में ग्वालियर का किला बनवाया। सूर्जसेन कोढ़ी था। इसका कोढ़ ग्वालियर के निकट एक सिद्ध ने घ्रच्छा कर दिया था। इसी सिद्ध के कहने से सूर्जसेन ने ग्वालियर का किला बनवाया धौर इसी सिद्ध के घादेशानुसार घ्रपना नाम सूर्जपाल रख लिया। फिर सूर्जपाल के वंशजों ने भी घ्रपने नाम के ग्रागे 'पाल' शब्द लगाया।

<sup>(</sup>१) इतिहास में भोज नाम के कई राजाओं का नाम आया है। उद्दीसा में भी भी । नाम का राजा था जिसने विक्रम संवत् के पहले राज्य किया था। बंगाल में तीन राजा भोज नाम के हुए। कर्नंछ टॉड ने मालवा के भोज प्रमार का वर्णन किया है। भोज प्रमार का राज्य संवत् ६३१ के छग- भग रहा। धार के भोज का भी वर्णन टॉड साहब ने किया है। धार के इस भोज का शासन संवत् ७२१ से आरंभ होता है।

सूरजपाल के पश्चात् इस वंश का चैरासीवाँ राजा तेजकर्ण नाम का था। इसके समय मे कछवाहें। का राज्य कत्रीज के राजा भेज पिंड्हार के अधीन हो गया।

द—तेजकर्ण के कुछ वर्षों पश्चात् वज्रदामा नामक राजा का हाल मिलता है। इसने कन्नीज के पिंड्हार राजा से ग्वालियर छीन लिया ध्रीर उस पर अपना अधिकार कर लिया। किंतु यह राजा तत्कालीन चंदेल राजा के अधीन रहा होगा। अलबह्नी का यह कहना कि उस समय चंदेल राज्य मे ग्वालियर ग्रीर कालिंजर दे। मुख्य गढ़ थे ठीक जान पड़ता है। वज्रदामा के पिता का नाम लक्ष्मण था। इस समय कछवाहा राजवंश की दे। शाखाएँ थीं। एक शाखा का राज्य जयपुर की श्रीर था श्रीर दूसरी शाखा यह थी जिसका राज्य नरवर के आस-पास था।

स्—वज्रदामा का पिता लक्ष्मण जैन या परंतु वज्रदामा वैष्णव या। वज्रदामा के राज्यकाल का आरंभ अनुमान से विक्रम संवत् १००७ या १०३४ से होता है। वज्रदामा के पश्चात् मंगलराज धौर मंगलराज के पश्चात् कीर्तिराज का राज्य हुआ। कीर्तिराज के राज्य-काल का आरंभ विक्रम संवत् १०४७ के लगभग होगा। कीर्तिराज बड़ा प्रतापीं राजा था। इसने मालवा के राजा को परास्त करके उस देश पर अपना अधिकार जमा लिया। पश्चिमी बुंदेलखंड पर भी कल्लवाहों का अधिकार था। कीर्तिराज के समय में महमूद गज-नवी ने ग्वालियर पर चढ़ाई की थी। कीर्तिराज ने उसकी अधी-नता स्वीकार करके अपने राज्य की रक्षा की-।

१०—कीर्तिराज के पश्चात् भुवनपाल राजा हुआ। इसे कोई कोई त्रिलोकपाल और भुवनपाल भी कहते हैं। भुवनपाल बड़ा दानी और धनुर्विद्या-विशारद था। भुवनपाल के पश्चात् देवपाल उपनाम अपराजित और देवपाल के पश्चात् उसका पुत्र पद्मपाल

राजा हुन्ना। पद्मपाल बड़ा घार्मिक श्रीर भक्त राजा था। पद्म-पाल के पश्चात् उसका भतीजा महिपाल राजा हुम्रा। महिपाल बड़ा दानी राजा था। शिलालेखीं से जान पड़ता है कि महिपाल ने जैन भीर वैष्णव मंदिरों को बहुत सा दान दिया था। वह संवत् ११५० मे जीवित था। ग्वालियर के सास-बहु मंदिर में इसके नाम का संवत् ११५० का एक शिलाशेख है। इनकुंड के जैन मंदिर में भी कछवाहों। के शिलालेख मिलते हैं। ग्वालियर का सास-बह का मंदिर वैष्णव मदिर है। इससे जान पड़ता है कि इस राजा के समय से कछवाहे वैज्यव हो गए थे। महिपाल के पश्चात् त्रिभुवनपाल ( उपनाम मनोरथ ) राजा हुआ। मनोरथ मथुरा में रहना पसंद करता था थ्रीर कायस्थी को बहुत चाहता था। ग्वालि-यर गजट मे इस मनारय को मधुसूदन लिखा है। इसने संवत् ११६१ में ग्वालियर में महादेव का एक मंदिर बनवाया था। मनो-रथ के पश्चात् उसका पुत्र विजयपाल सिंहासन पर वैठा। राजत्व-काल का संवत् ११-६० है। विजयपाल के पश्चात् सूरपाल भीर उसके पश्चात् भ्रनंगपाल का नाम मिलता है। इसका उत्तरा-धिकारी सोलेखपाल था, जिसे संवत् १२५३ में शहाबुदीन ने ग्वालि-यर के किले में घेर लिया था किंतु ग्वालियर गजेटियर में लिखा है कि संवत् ११८६ में पड़िहारों ने यह किला कछवाहों से छीन लिया था। इससे प्रकट होता है कि सोलेखपाल पड़िहार होगा। श्रंत में कुतुबुद्दीन ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया। किंतु यह किला पुन: पड़िहारों के हाथ में आ गया और फिर अल्तमश के ग्रिधिकार में चला गया। कलवाहों की एक शाला इनकुंड में बहुत दिनों तक राज्य करती रही। इनके दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें युवराज भ्रमिमन्यु, विजयपाल, विक्रमसिंह राजाओं का उल्लेख है।

#### श्रध्याय ५

### चेदि राज्य

१—प्राचीन समय में बुंदेलखंड के दिच्च धीर।पूर्व का प्रदेश यादववंशी राजाओं के अधिकार में था। इनकी राजधानी महिष्मती थी। यादव-वंशी प्रसिद्ध पराक्रमी राजा सहस्रार्जुन यहीं राज्य करता था। यह वही सहस्रार्जुन है जिसने एक बार लंकाधिपित रावण को बॉध रखा था। सहस्रार्जुन की संतान ध्रागे चलकर है हय वंश के नाम से प्रसिद्ध हुई। महामारत के समय में हैह यों का राज्य बहुत विस्तीर्ण हो गया था। उस समय महिष्मती में राजा नील राज्य करता था। यह नील कौरवें की थ्रोर से युद्ध में लड़कर मारा गया। महामारत काल का प्रसिद्ध राजा शिशुपाल भी है हयवंशी था। वह चेदि देश का राजा था। जान पड़ता है यह चेदि नाम शिशुपाल के पितामह चिदि के नाम से हुआ है। चिदि का पुत्र दमवेष था। दमघेष के पीछे शिशुपाल सिंहासन पर बैठा जो अपने अयोग्य ध्राचरण के कारण श्रीकृष्ण के हाथें मारा गया।

२—पीछे से इन्हों है ह्यवंशी चित्रय राजाओं ने नर्मदा-तटस्य डाहल मंडल, महाकोशल, कर्याट आदि पर अपना अधिकार जमाया। इन देशों की राजधानी पहले त्रिपुर और तुमान रही। फिर मध्य-प्रदेश के इन है हथों की दे। शाखाएँ हो गई। दूसरी शाखा ने नर्मदा के ही किनारे त्रिपुरा को अपनी राजधानी बनाया। यह शाखा इतिहास मे चेदि के कलचुरियों के नाम से प्रसिद्ध है। कलचुरियों की यह शाखा कब बनी और ये लोग त्रिपुरी जाकर कब बस गए इसका कुछ निश्चय नहीं। परंतु तेवर मे जो सिक्के मिले हैं वे कोई कोई एक हजार वर्ष से अधिक पुराने हैं। तेवर जबलपुर से ६ मील दूर एक छोटा सा गाँव है। प्राचीन पौरंदरी समान

त्रिपुरी थी। किंतु भ्रव यहाँ के निवासी कलचुरियों का नाम भी नहीं जानते।

३-- आज तक जितने शिलालेख मिले हैं उनमें इस देश का नाम चेदि ही लिखा है। चेदि का राजवंश कलचुरि वंश के नाम से विख्यात है। कविवर चंद ने राजपूर्तों की ३६ जातियाँ लिखी हैं। उनमें से एक जाति का नाम कलचर भी है। संभव है कि कलचुरि कलचर का ही बदला हुआ रूप हो। कलचुरि संवत् विक्रम संवत् के ३०५ वर्ष बाद शुरू हुआ। लुइस राइस संगृहीत "मैसूर के शिलालेख" नाम की पुस्तक के २२ इष्ट में लिखा है कि कलचुरि राजा कृष्णराज ने कालिंजर पर श्रिधकार जमाकर कालिं-जरपुरवराधीश्वर की उपाधि धारण की। वह कालिंजरपुर के राजा को मार वहाँ का अधिकारी बन गया। पर कल्चुरि राजवंश के राजाश्रों के शिलालेखों से इस राज्य का जमानेवाला कार्तवीर्थ राजा जान पड़ता है। चालुक्य-वंशी राजा मंगल (मंगलीस) के शिला-लेख से दो कल्चुरि राजाओं का हाल मिलता है। यह शिलालेख वि० सं० ६०८ का जान पड़ता है। इस लेख में लिखा है कि चालुक्य राजा मंगल ने शंकरगण के पुत्र बुद्धराज को हरा दिया। यह बुद्धराज शंकरगण का पुत्र चेदिराज वंश का ही होना चाहिए। चालुक्य राजाश्रीं के दो लेख श्रीर मी मिले हैं। इनमें कलचुरि राजाग्री से चेदि देश छीनने का हाल है। इसके बाद का हाल नही सिलता ।

४—कलचुरि राजाओं की लगातार वंशावली कोकल्लदेव राजा के समय से मिलती है। इन राजाओं के नाम के शिलालेख बिल-हरी श्रीर बनारस में मिले हैं। बनारस के लेख से ज्ञात होता है कि कोकल्लदेव ने नंदादेवी चंदेल कन्या से विवाह किया। बनारस तथा बिलहरी दोनों शिलालेखों में कन्नौज के राजा भोजदेव के साथ

के युद्ध का वर्षन है । इस समय कन्नीज में भोजदेव राजा राज्य करता था। भोजदेव का राज्य-काल लगभग विक्रम संवत् - ६१-६ से -६६० तक रहा होगा, क्योंकि भोजदेव का सब से पहला शिलालेख देवगढ़ र के किले पर खुदा है और उसमें विक्रम संवत् ६१-६ दिया है। भोजदेव के और भी लेख ग्वालियर और पहेवा में मिले हैं। बनारस के ताम्र-लेख में भोजदेव के पुत्र महेंद्रपाल-देव का भी नाम प्राया है। इन लेखें से कोकल्लदेव का राज्य-काल धीर उसके समकालीन राजाओं का हाल ज्ञात होता है। विलहरी के लेख में एक युद्ध का वर्णन और भी है। वह युद्ध कोकल्लदेव ने दिचा के कृष्णराज से किया था। यह कृष्णराज राष्ट्रकूट वंश का था। इसने कोक ब्रदेव की लड़की महादेवी के साथ ब्याह किया था। इन सब राजाओं के वर्णन से जान पड़ता है कि कोकछदेव का राज्य-काल विक्रम संवत् ६१६ से ६६० तक रहा होगा। कोकल्लदेव के राज्य का विस्तार भी बनारस तक चला गया होगा, क्यों कि इसका एक शिलालेख वहाँ भी मिला है। इस राजवंश का सबसे बड़ा प्रतापी राजा यही था।

५—कोक ब्रदेव के पुत्र का नाम मुख्तुंग था। कोक ब्रदेव के पश्चात् यह राजगद्दी पर बैठा। इसका नाम भी विलहरी के शिला- लेख में है। उसमें लिखा है—जब वह दिग्विजय को निकला तब वह कीन सा देश है जिसकी उसने नहीं जीता ? उसका चित्त मलय की ग्रेगर खिंचा, क्योंकि समुद्र की तरंगें वहीं ग्रपनी कला दिख- लाती हैं, वहीं केरल की युवितयों कीड़ा करती हैं, वहीं भुजंग चंदन

<sup>(1)</sup> Alexander Cunningham: Archæological Survey of India. Tour in the Central Provinces, Vol. IX., Page 82.

<sup>(</sup>२) यह साँसी जिले में जिलतपुर के पास है।

को वृत्तों की सुगंध लूटते हैं। इसके समय में इसके राज्य का कुछ भाग कुष्ण परमार के हाथ में चला गया। इस समय मालवा में परमार लोगों का राज्य था। कृष्णराज इसी परमार वंश का था। भिल्लसा जिले में मिले हुए एक लेख से ज्ञात होता है कि राजा कृष्ण को मंत्री कैंडिन्य वाचस्पति ने दें। नगर चेदिराज से जीत लिए। परमारवंश का राजा कृष्ण सुग्धतुंग के समय में ही था।

६—मुम्बतुंग के पश्चात् उसका पुत्र बालहर्ष राजा हुन्ना, किंतु वह शीव्र मर गया। उसके बाद उसका भाई केयूरवर्ष सिंहा-सन पर बैठा। इसका वर्णन भी विल्लहरी के लेख में है। इसकी रानी का नाम नेाहला था। यह चालुक्य वंश की थी। इस रानी ने शिव का एक मंदिर बनवाया था श्रीर उसके खर्च के लिये सात गाँव दिए थे। इन गाँवी में से पेंड़ी नामक गाँव श्रमी तक इस मंदिर के लिये लगा हुन्ना है। केयूरवर्ष भी बड़ा दानी राजा था। इसने एक मठ के लिये तीन लाख गाँव लगा दिए। यह मठ गोलकी मठ कहलाता है। तेवर के निकट नर्मदा के किनारे एक मठ है। पुरावस्त्रविद इसी को गोलकी मठ कहते हैं। केयूरवर्ष का राज्य विक्रम संवत् ६८० से १००० तक रहा होगा। केयूरवर्ष का दूसरा नाम युवराज लिखा है। इसकी लड़की कंदका देनी का विवाह राष्ट्रकूट राजा श्रमोधवर्ष के साथ हुन्ना था।

७—युवराज के पश्चात् ल्रन्सणदेव नाम का राजा सिंहासना-कृद्ध हुआ। बिल्लहरी के लेख से जान पड़ता है कि ल्रन्सण केयूर-वर्ष का पुत्र था और वह केयूरवर्ष के बाद ही राजगही पर बैठा। ल्रन्सणदेव ने कोशल राज्य को जीत लिया और उड़ीसा राज्य पर स्नाक्रमण करके वहाँ से कालिया नाग लाकर शिवजी के मंदिर सेमनाथ (सौराष्ट्र) में चढ़ा दिया। नेहिला रानी के बनवाए मंदिर के प्रबंध के लिये इसने हृदयशिव नाम के एक पुजारी को नियत किया । विलहरी के निकट एक तालाव लदमण-सागर नाम का है जो इसी राजा का बनवाया कहा जाता है। चालुक्य देश के एक लेख से मालूम होता है कि वहाँ के राजा विक्रमादित्य ने चेदि देश के राजा लद्मण की पुत्री से वित्राह किया था। ग्रास-पास के समकालोन राजाग्रें का विचार करके श्रनुमान किया जाता है कि खद्मणदेव का राज्य-काल विक्रम संवत् १००० से १०२५ तक रहा होगा।

—बनारस और विलहरी के लेखें। से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण के दो पुत्र थे। इनमें बड़े का नाम शंकरगण और छोटे का युवराज था। विलहरी का लेख युवराज के समय का ही है। इससे इसमें युवराज के समय तक का ही हाल है। यह लेख विलहरी के ने ने हला रानी के मंदिर से मिला है और इसमें मंदि के पुजारियों का भी हाल दिया है। यह लेख अब नागपुर के अजायवघर मे है।

क्-बनारस के लेख से जान पड़ता है कि जहमण के पश्चात्
युवराज राजा हुआ। मिलसा के समीप उदयपुर नामक स्थान में
मालवा के परमार राजा भोज का एक शिकालेख मिला है। मालवा में
परमार राजाओं का राज्य था। कृष्ण परमार का वर्णन ऊपर हो
चुका है। भोज परमार इसी कृष्ण परमार के वंश का था। भोज
परमार के काका का नाम वाक्पित था। भोज के पहले भोज का
काका वाक्पित परमार (मुंज) मालवा में राज्य करता था। उदयपुर
के शिलालेख में लिखा है कि वाक्पित ने युवराज की हराकर त्रिपुर
ले लिया। इससे जान पड़ता है कि वाक्पित और युवराज समकालीन थे। त्रिपुर परमारों के पास नहीं गया, परंतु युद्ध अवश्य
हुआ। युवराज का राज्यकाल विक्रम संवत् १०२५ से १०५०
'सक रहा। मुंज संवत् १०३१ में राजगही पर बैठा था, ऐसा उज्जैन
के शिलालेख से पता लगता है।

१०—युवरात के मरने पर उसका पुत्र कोकज्ञदेव (दूसरा)
गदी पर वैठा। कोकज्ञदेव बड़ा पराक्रमी था। इसने अपने राज्य
को बढ़ाया था।

११— कोकल्लदेव (दूसरे) के पश्चात् उसका पुत्र प्रसिद्ध गांगेयदेव अपने पिता की राजंगदी पर बैठा। यह बड़ा प्रभावशाली राजा
था। इसके नाम का एक ताम्रलेख जबलपुर के निकट कुन्हीं नामक
स्थान में मिला है। उस ताम्रलेख में गांगेयदेव के विषय में यह
लिखा है कि गांगेयदेव प्रयाग के निकट अच्चयवट के नीचे मरे और
उनके पश्चात् उनकी १५० रानियाँ सती हो गई । इस राजा का
युद्ध कन्नीज के राठार राजाओं से हुआ था। कहा जाता है
कि कन्नीज के राठार राजाओं ने गांगेयदेव का प्रयाग में वंदी बना
लिया था और यहीं उनका देहांत हुआ। परंतु यह बात ठीक नहीं
जान पड़ती। इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण भी नहीं मिला है।
गांगेयदेव ने सोने, चाँदी और ताँचे के सिक्के चलाए थे जिन पर
एक ग्रोर दुर्गादेवी की मूर्ति और दूसरी ग्रोर श्रीमान् गांगेयदेव का
नाम है। इससे परमार राजा भोज से युद्ध हुआ था जिसमें भोज की
जीत हुई थी।

१२—गांगेयदेव के पश्चात् उसका लड़का कर्णदेव गद्दी पर वैठा।
कर्णदेव श्रपने बाप से भी अधिक प्रतापी निकला। प्रसिद्ध पुरावत्त्वज्ञ
काशीप्रसाद जायसवाल उसे भारतीय नेपोलियन कहते हैं। उसने
भारतवर्ष के सभी राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने
प्रधिकार में कर लिया। पांड्य, थोड़, पुरल, कीर, कुंग, बेग,
कलिंग, गुर्जर, हूता आदि सभी ने कर्ण के सामने अपना माथा
नवाया। रासमाला में लिखा है कि १३६ राजा उसके चरणकमल

<sup>(1)</sup> A. Cunningham: Archæological Survey of India. Tour in the Central Provinces, Vol. IX, page 87.

की पूजा करते थे। कर्ण ने राज्य पाते ही दस बारह वर्ष के भीतर सारे भारतवर्ष में अपना सिका जमा लिया था। वह राजा इतना प्रतापी हो गया है कि कर्य डहरिया प्रयति 'डाहल का कर्या' के नाम से अब कहावतों में प्रसिद्ध है। डाहल मंडल कर्ण का पैतृक देश था। इसके समय में त्रिपुरी समस्त भारतीय शक्ति का केंद्र बन गई थी धीर कल्चुरि वंश की कीर्त्ति सर्वीच शिखर पर पहुँच गई थी। इसके समय का एक ताम्रजेख बनारस में मिला है। कर्ण-देव के समय में मालवा में भोज परमार और चालुक्य देश में भीम-राज का राज्य था। कर्ण ने भोज परमार को हराया था और उसके राज्य पर चढ़ाई की थी। जबलपुर के ताम्रलेख से जाना जाता है कि कर्यादेव ने आंध्र के राजा भीमेश्वर की हराया। भीमेश्वर चालुक्य देश का भीम राजा ही है। क्रुम्हों के वाम्रजेख से ज्ञात होता है कि कर्णदेव ने कर्णावती नामक नगर बसांया था। यह कर्णा-वती आजकत का कारीतलाई स्थान है या करनवेल, इसमें मतमेद है। कारीतलाई में कई मंदिर हैं छीर उसके स्थान की कर्णपुर फहते हैं। यहाँ के मंदिर राजा कर्ण के बनवाए कहे जाते हैं। कर्ण का युद्ध चंदेलराज कीर्तिवर्मा से हुआ था। इस युद्ध में चंदेलराज कीर्दिवर्मा ने कर्यादेव को हरा दिया था। उसका उल्लेख कीर्तिवर्मा के समय में रचित प्रबेश्चंद्रोदय नाटक में है। कार्लिजर के शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंदेल राजा ने कर्णदेव की हराकर दिच्या का प्रदेश जीता था। मऊ के एक लेख में इस कीर्तिवर्मा की विजय का हाल है। इन लेखें। का वर्णन चंदेल राजाओं के वर्णन के समय किया जायगा। अभी केवल इतना ही कहना है कि चंदेलराज कीर्तिवर्मा और चेदिराज कर्णदेव समकालीन थे। कर्ण का कितना प्रदेश की तिवर्मा ने ले लिया था यह निश्चय रूप से नहीं कह सकते। कर्णादेव का राज्यकाल विक्रम संवत् ११०० से ११२५ तक रहा होगा। ऐसा भी पता लगता है

कि इसने गुजरात के चालुक्य राजा भीम की सहायता से धार के

परमार राजा भोज के साथ युद्ध किया था थ्रीर उसकी मृत्यु के

पत्रात् इन दोनों ने दुबारा धार नगरी पर आक्रमण किया था।

इस समय भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह था। यह इस युद्ध में

मारा गया। पीछे से संधि हो गई। इसका विवाह चेदि राजवंश

में हुआ था।

१३—कर्णदेव के पश्चात् उसका पुत्र यश:कर्ण राजा हुआ। इसके समय से कलचुरी वंश का हास होने लगा। इसके नाम का कोई लेख चेदि देश में नहीं मिला। पर इसका नाम राठीर वंश के एक ताक्रपत्र मे आया है। इसमे लिखा है कि यश:कर्ण ने रुद्रशिव को एक श्राम दिया था। यह गाँव रुद्रशिव ने कन्नीज के राजा गोविंद-चंद्र के सामने एक दूसरे व्यक्ति की दे दिया था। इससे इसके राज्यकाल का पता लगता है। अनुमान से इसका राजत्व-काल विक्रम संवत् ११२५ से ११५० तक जान पड़ता है। इससे और परमार राजा ख्यादित्य के ब्येष्ठ पुत्र लच्मणदेव से युद्ध हुआ था। इसके छोटे भाई का नाम नरवस्मी था।

१४—यशः कर्य का पुत्र गयाकर्य था जो यशः कर्य के पश्चात् राजगही पर वैठा। इसके राजत्व-काल में इसका पुत्र नरसिंहदेव युवराज था। जबलपुर के वाम्रलेख में इसका नाम भाया है। गयाकर्य का विवाह मालवा के राजा उदयादित्य की नातिन भलहन-देवी से हुआ था। इसकी माता का नाम श्यामलादेवी था। यह मेवाड़ के गुहिल राजा विजयसिंह की कन्या थी।

१५—गथाकर्ण के पश्चात् उसका खड़का नरसिंहदेव गद्दी पर वैठा। इसके राज्यकाल मे इसका स्रोटा माई जयसिंहदेव राज्य का बहुत सा कार्य किया करता था। कुम्हों के ताम्रपत्र मे जयसिंह- देव के श्रमिषेक का वर्णन है जिससे जान पड़ता है कि नरसिंहदेव के पश्चात् उसका भाई जयसिंहदेव गदी पर बैठा था।

१६—जयसिंह का पुत्र विजयसिंह था जो जयसिंह के पश्चात् राजा हुआ। इसकी स्त्री का नाम गोशलदेवी था, जैसा कि एक शिलालेख-से जान पड़ता है। इसका एक शिलालेख चेदि संवत् स्वेर का मिला है। इसके लड़के का नाम अजयसिंह था, यह भी शिलालेखों मे आया है। चेदि संवत् स्वेर (विक्रम संवत् १२३८) को परचात् कोई लेख इन राजाओं को नहीं मिलते।

१७-मालवा के राजाश्रों के श्राक्रमण चेदि देश पर बहुत पहले से ही भ्रारंभ हो गए थे। उत्तर मे भी चंदेलों की शक्ति बढ़ गई थी श्रीर खजुराहो तथा कालिंजर पर इनका श्रधिकार हो गया था। धंत में इन लोगों ने कलचुरि राजवंश का नाश करके प्रपना प्राधि-पत्य सारे बुंदेलखंड पर जमा लिया। पूर्व में बघेले भागे बढ़े भीर उन्होंने चेदि देश का शेष भाग अपने अधिकार मे कर लिया। अब क्षेवल हैहयवंशी राजपूत रह गए हैं जिनके वंशज जबलपुर धीर नरसिंहपुर जिले मे पाए जाते हैं। किस प्रकार चेदि देश का माग धीरे धीरे चंदेलों के हाथ में आया, इसका वर्धन आगे के चंदेल राज-वंश के वर्णन के साथ किया जायगा। परंतु यहाँ पर इतना कह देना धावश्यक है कि कल्लुरियों का राज्य दमोह के पश्चिम धौर कालिं-जर के उत्तर की नहीं बढ़ा। सागर जिले में कलचुरियों का राज्य नहीं रहा। यह पहले मालवा प्रांत का भाग समका जाता था। घार के परमार राजाश्रों के श्रधिकार में सागर बहुत दिनों तक रहा। राहतगढ़ धार के राजाश्रों के समय में एक मुख्य स्थान था। धार के राज्य में यह विक्रम संवत् की चौदहवीं शताब्दी तक रहा।

शिलालेखों से तथा अन्य लेखों से चेदि देश के राजाओं का जो पता चला है उनके नाम और संवत् नीचे दिए जाते हैं।

# बुंदेलखंड का संचिप्त इतिहास कलचुरि राजाग्रेां के नाम

| चेदि सं०     | विक्रम सं०      | राजाश्री के नाम                                                                         |  |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0            | ३०६             | चेदि या कलचुरि संवत् का आरंभ                                                            |  |
| 8            | ३०७             |                                                                                         |  |
|              |                 | काकवर्ष (चेदि का राजा, इसे शिशुपाल के<br>वंशजों ने मारा।)                               |  |
| २७१          | <b>४५७</b>      | शंकरगण (चेदि का राजा)                                                                   |  |
| ३०१          | ६०७             | बुद्ध (चेदि का राजा । इसका लड़का<br>मंगल चालुक्य से हारा।)                              |  |
| ४३१          | ७३७             | हैहय(जिसको विनयादित्य चालुक्य ने हराया।)                                                |  |
| ४८१          | ৩ৢৢৢ            | हैहय (की राजकुमारी लोक महादेवी का<br>विवाह विक्रमादित्य (दूसरा) चालुक्य के<br>साथ हुआ।) |  |
| ६२६          | <del>6</del> 37 | कोकझ (पहला) क्षत्रीन के राना भोन<br>का समकालीन)                                         |  |
| <b>६</b> ५१  | स्प्र           | मुग्धतुंग                                                                               |  |
| ६७६          | स्दर            | युवराज                                                                                  |  |
| ५०१          | १००७            | जन्मण ने विज्ञहरी में जन्मणसागर नामक<br>ताजाव बनाया।                                    |  |
| ७२६          | १०३२            | युवराज (वाक्पित का समकालीन)                                                             |  |
| ७४१          | १०५७            | कोकल्ल (दूसरा) गंडदेव का समकालीन                                                        |  |
| ७७१          | १०७७            | गांगियदेव                                                                               |  |
| <i>હ</i> ફ્ર | १०-६७           | कर्णदेव ( मोज का समकालीन )                                                              |  |
| == ?         | ११३७            | यश:कर्ष                                                                                 |  |
| <b>⊏६६</b> ∙ | ११७२            | गयाकर्षा -                                                                              |  |

| षेदि सं०            | विक्रम सं०                           | राजाग्रीं के नाम                                             |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| €0२ -<br>€३०<br>€३२ | १२० <b>⊏</b><br>१२३६<br>१२३ <b>⊏</b> | राजाओं के नाम<br>नरसिंहदेव<br>जयसिंहदेव (भाई)<br>विजयसिंहदेव |

### अध्याय ६

## चंदेलों का राज्य (परमाल के समय तक)

१—हर्षवर्धन के साम्राज्य के नष्ट होने के पश्चात् बुंदेल खंड के उत्तरीय भाग में ब्राह्मण राजवंश का राज्य बहुत दिनों तक रहा। इस राजवंश का पूरा वर्णन कहीं नहीं मिलता। बहुत दिनों के पश्चात्, जब कि चेदि देश में कोक झदेव (पहले) का राज्य था, उत्तर बुंदेल खंड में चंदेलों का राज्य और मालवा में परमारीं का राज्य पाया जाता है। इस समय में नरवर (ग्वालियर) में कछवाहा राजपूत लोग और कन्नौज में भोजदेव और फिर उसके वंश्रजों का राज्य था। चंदेलों के पहले बुंदेल खंड में पित इसके वंश्रजों का राज्य था। चंदेलों के पहले बुंदेल खंड में पित इसके एक शाखा थे और परमार लोग, जो मालवा में राज्य करते थे, गुर्जर लोगों की दूसरी शाखा के थे। इन राजधरानों का बहुत सा हाल ध्रव पुस्तकाकार निकल चुका है।

२—जो देश चंदेल लोगों के अधिकार में रहा वह धसान नदी के पूर्व में और विंध्याचल पर्वत के उत्तर और पश्चिम में था। उत्तर में वह यमुना नदी तक और दिख्या में केन नदी के उद्गम-स्थान तक फैला हुआ था। केन नदी इस देश के बीच में से बहती है छैर महोबा तथा खजुराहो इसके पश्चिम में छैर कालि-जर तथा अजयगढ़ इसके पूर्व में हैं। इस प्रदेश में आज-कल के बाँदा छौर हमीरपुर जिले तथा चरखारी, छत्रपुर, बिजावर, जैतपुर, अजयगढ़ छौर पन्ना की रियासतें हैं। चंदेल राजाओं ने अपनी चन्नति के दिनों में इस प्रांत की सीमा पश्चिम में बेतवा नदी तक बढ़ा ली थी।

३—कहा जाता है कि चंदेल लोगों का वंश चंद्रमा से चला है। चंद्रमा ने काशो के गहरवार राजा के पुरेहित की कन्या हमवती से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसने महोबा में अपना राज्य जमाया। इस चंद्रमा के पुत्र का नाम चंद्रवर्मा था। इस कथा की सखता जॉचने के लिये कोई ऐतिहासिक साधन नहीं है। केवल राजा धंगदेव का एक शिलालेख मिला है। इस लेख में चंदेल वंश का चलानेवाला नन्नुक नाम का एक पुरुष बताया गया है। पर कथानकीं में चंदेल वंश के आदिपुरुष चंद्रान्नेय का मी उल्लेख आता है। चंदेलीं के प्रांत का नाम (जयशक्ति) जेजा के नाम पर से जेजाभुक्ति या जेजाकभुक्ति पड़ा था। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि वैदिक काल में यजुर्वेदीय कर्मकांड का पहले पहल यहीं अभ्युद्य होने के कारण यह प्रदेश यजुर्होति कहलाया जिससे विगड़कर जेजभुक्ति बना। पूर्व में इसे जुम्मीतिया जुमीती मी कहते थे। जेजा (जयशक्ति) वाक्पित का ज्येष्ठ पुत्र है। इसके छोटे माई का नाम विजयशक्ति था।

शिलालेखें में चंदेल राजा नानुकदेव के पहले के राजाओं का केंद्रि वर्णन नहीं मिलता। चंदेल वंश के जिन राजाओं का हाल मिला है उनके नाम और संवत् नीचे दिए जाते हैं—

विक्रम संवत् राजाओं के नाम ८५७ नातुकदेव ६६२ वाक्पति

राजाश्रीं के नाम विक्रम संवत् विजय राहिल हुषदेव यशोवमदिव स्दर घांगादेव 8080 गंडदेव १०५६ विद्याधरदेव १०८२ विजयपालदेव १०६७ देववर्मादेव ११०७ कीर्तिवर्मादेव ११२० हलन्यवर्मादेव (पहला) ११५५ जयवर्मादेव ११६७ इज्ज्यावमदिव (दूसरा) ११७७ पृथ्वीवमदिव 3088 मदनवर्मादेव ११८६ परमद्धिदेव १२५२ त्रैलोक्यवमदिव १२५६ वीरवर्मा (पहला) १२६७ भोजवर्मा १३०६ वीरवर्मा (दूसरा) १३५७ शशांक भूप १३८७ भिल्मादेव १४०३ परमदि 8880

| विक्रम संव | <b>रत्</b> | राजाग्रों के नाम |     |  |
|------------|------------|------------------|-----|--|
| •••        |            | •••              | ••• |  |
| •••        | * *        | •••              | ••• |  |
| १५७७       |            | कीरतसिंह         |     |  |
| • •        | • • •      | •••              | ••• |  |
|            |            |                  |     |  |

४—नन्तुक, वाक्पित श्रीर विजयशक्ति इन तीन राजाश्रों के समय का कोई हाल नहीं मिलता, केवल नाम ही नाम मिलते हैं। श्रवश्य नन्तुक के विषय में लिखा है कि इसने पिंड्हारों को मऊ के युद्ध में परास्त किया था, जिससे कुछ तो दशार्थ (धसान) नदी के पिश्रम की श्रीर चले गए श्रीर कुछ दिच्या की श्रीर श्राए। जी लोग दिच्या की श्रीर श्राए उन लोगों ने प्राचीन तेली राजा की परास्त कर श्रपना राज्य लमाया श्रीर उचेहरा राजधानी नियत की। इसी युद्ध से चंदेलों के राज्य की नींव पड़ी।

५—विजय के बाद इस वंश मे राहिल नामक राजा हुआ। इसने रोहिला नाम का एक गाँव बसाया और वहाँ एक सुंदर मंदिर बनवाया। मंदिर तेा दृट-फूट गया है पर गाँव महोबा से देा मील की दूरी पर अब तक बसा हुआ है।

६—हर्ष राहिल का लड़का और उत्तराधिकारी था। इसके विषय में इतना पता लगता है कि इसने कन्नौज के तत्कालीन राजा चितिपाल (महिपाल) पर चढ़ाई की थी। पर जब उसने अधीनता स्वीकार कर ली तब यह वहाँ से वापस चला आया। इसके दे। रानियाँ थीं, एक का नाम कनेशुका और दूसरी का कच्छपा था। इसके लड़के का नाम यशोवर्स्पदेव था। यही हर्ष के पश्चात् राजा हुआ।

७—यशोवर्म्मदेव के दो विवाह हुए थे। इसकी एक रानी का नाम नर्म्मदेवी और दूसरी का नाम पुष्पा था। यह बड़ी ही सुलच्छा श्रीर धर्मनिष्ठ थी। इसके पातिव्रत की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। खजुराहों के शिलालेख में यशोवर्म्मदेव के राज्य का वर्णन इस प्रकार लिखा है कि इसने अपने बाहुबल से गौड़, खस, कोशल, काश्मीर, कन्नौज, मालवा, चेदि, कुरु, गुर्जर इत्यादि देशों को जीत कालिंजर के कलचुरियों को परास्त किया श्रीर उनसे कालिंजर ले लिया। यह कन्नौज के राजा को परास्त कर उसके यहाँ से विष्णु की प्रतिमा ले आया।

 चशोवर्मादेव के पश्चात् उसका लड्का धंगदेव राजगही पर बैठा। इसने शिवजी का एक बड़ा मंदिर बनवाया था। ऐसा कहते हैं कि यह १०० वर्ष तक जीता रहा स्रीर स्रंत समय मे इसने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर प्राण छोड़े थे। खजुराही के शिलालेख में इसकी इस मृत्यु का बृत्तांत है। यह लेख वि० सं० १०५६ का है। इससे जान पड़ता है कि यह इसी वर्ष परलोक की सिधारा होगा। एक ताम्रलेख भी इसी साल का इसके हाथ का मिला है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह १०५५ में जीवित था। चंदेलवंश का यह बड़ा प्रतापी राजा था। इसने भ्रास-पास के प्रदेशों के राजाओं को जीतकर भ्रपने अधिकार में कर लिया। इतना ही नहीं, वरन इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। इसी से जब गजनी के मुसल्मान बादशाह सुबुक्तगीन ने मटिंडा के राजा जयपाल पर चढ़ाई की तब उसने भारतवर्ष के अनेक चत्रिय राजाग्रीं की ग्रपनी सहायता के लिये बुलवाया था। उस समय धंगदेव भी अपनी विशाल सेना लेकर सहायता के लिये पहुँचा था।

-६--खजुराहो के चतुर्भुज के मंदिर में एक धौर भी शिलालेख इसके समय का मिला है। यह वि०सं० १०११ में उत्कीर्ण हुआ था। इसमें चंदेल राजाओं की वंशावली नंन्तुकदेव से दी हुई है। राजा श्रंगदेव के समय चंदेलों के राज्य का विस्तार वहुत वढ़ गया था। इसकी उत्तरीय सीमा यमुना तक पहुँच गई थी। पूर्व में काशी, पश्चिम में वेतवा धौर दिल्ला सीमा केन नदी के उद्गम के पास थी। इस तरह से यह प्रदेश १२० मील लंबा धौर १०० मील चौड़ा हो। गया था। यह राजा बड़ा ही दानी, प्रतापी, विवेकी, कला-कौशल-निपुण धौर बुद्धिमान था। यह धार्म्मिक धौर भगवद्गक भी कम न था। इसने कई मंदिर वनवाए थे। उनमें से एक शिवमंदिर अब भी मौजूद है।

१०—गंडदेव धंगदेव का पुत्र और क्तराधिकारी था। यह अपने पिता के समान पराक्रमी था। इसने कन्नीज पर इसिलये चढ़ाई की थी कि कन्नीज के राजा ने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसकी चढ़ाई वि० सं० १०७७ में हुई थी। इस बार वह कन्नीज पर अधिकार कर वापस चला गया था। इस समय कन्नीज में राठार वंशो राजा महेंद्रपाल राज्य करता था। (किसी किसी इतिहासज्ञ ने इस वंश को गुर्जर लिखा है)।

११—गंड चंदेल ने कजीन प चढ़ाई करके राना महेंद्रपाल की अपने अधीन क लिया, यह खबर सुनते ही महमूद गननवी ने विक्रम संवत् १०७८ में दुवारा चढ़ाई की। इस वा वह सीधा कालिनर की ओर आया। इस समय चंदेल राना गंड ने बढ़ी वीरता से उसका सामना किया। यह ३६००० पैदल, ४५००० सवा और ६४० हाथियों का हलका लेकर गननवी का आक्रमण रोकने के लिये आया था। इसके विरोध के कारण महमूद गननवी आगे न बढ़ सका और उसे लीट नाना पड़ा।

१२—कन्नीन की चढ़ाई -भ्रीर महसूद गनननी का युद्ध चंदेल राज्य की शक्ति का परिचय देते हैं। इसने कन्नीन के तत्कालीन राजा महेंद्रपाल के पुत्र जयपाल पर चढ़ाई करने के लिये अपने पुत्र विद्याधर को मेजा था। इसके समय में कलचुरि राजा युवराज (माहत) के पुत्र श्रीर जयदेव के भाई कोक ख़देव दूसरे ने चढ़ाई की थी। खजुराहों में विश्वनाथ के मंदिर में एक शिलालेख मिला है। यह लेख गंडदेव के राजत्व-काल का है। इसमें मंदिर के निर्माण-कर्ता धंगदेव का नाम श्रीर वि० सं० १०५६ लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि गंडदेव गदी पर बैठा, जिससे यह निर्विवाद रूप से पाया जाता है कि धंगदेव के पश्चात् ही वि० सं० १०५६ में गंडदेव गद्दी पर बैठा था।

१३—गंडदेव के पश्चात् विद्याधरदेव राजा हुन्ना। इससे भीर कन्नीज के तत्कालीन राजा त्रिलोचनपाल से बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। राजा भोजदेव भी समय समय पर इसकी प्रशंसा किया करता था। विद्याधर के पश्चात् विजयपाल राजा हुन्ना। पर इसके विषय में कोई उल्लेखनीय बात नहीं मिलती।

१४—विजयपाल का पुत्र देववन्मी था जो अपने पिता के पश्चात् राजगही पर बैठा। ननयारा में विक्रम संवत् ११०७ का एक ताम्रलेख मिला है। इसमें देववन्मी का विरुद्ध कालिजराधिपति लिखा है। इसमें इसकी माँ का नाम भुवनादेवी लिखा है। जिननाथ-देव के एक जैन मंदिर में जो देववन्मी के प्रपितामह के समय में बना था देववन्मी के समय में एक शिलालेख लगाया गया था। इस लेख में देववन्मी और उसके पूर्वजों के नाम लिखे हैं। यह मंदिर खजुराहों में है।

१५—देववम्मी के पश्चात् उसका माई कीर्तिवर्मा राजा हुन्रा। कीर्तिवर्मा का राज्य बहुत दिनों तक रहा। उसका एक लेख देव-गढ़ मे विक्रम संवत् ११५४ का है। महोबा के पास का कीरत-सागर नामक तालाब इसी का बनवाया हुन्ना है। इसके नाम के सोने के सिक्के भी मिले हैं जिन पर इसका नाम श्रीमत् कीर्तिवर्मा-देव लिखा है। देवगढ़ में इसका शिलालेख मिलने से ज्ञात होता है कि इसका राज्य देवगढ़ तक पहुँच गया था थ्रीर लिलतपुर थ्रीर सागर इसके राज्य में था। ये जिले चंदेल राज्य में कब थ्राए, इसका ठीक हाल नहीं मालूम होता। कीर्तिवन्मी का समकालीन मालवा का राजा भोज परमार था। इसके समय में गुजरात में भोमदेव

ः देवगढ़ का लेख इस प्रकार है-🏖 नमः शिवाय। चांदेखवंशक्रमदेन्द्र विशालकीतिः क्यातो षमुव नृपसंघनतांत्रिपद्मः। विद्याधरे। नरपतिः कमलाविवासे। जातस्त्रते। विजयपाजनुपे। नृपेन्द्रः ॥ तस्माद्धमैपर श्रीमान् कीति वर्मनृपे।ऽभवत्। यस कीर्तिसुघाशुभ्र त्रिबोक्यं सैाघतामगात्॥ श्रगदं नृतनं विष्णुमाविभू तमवाप्य यस्। नृपाञ्चि तस्समाञ्चष्टा श्रीरस्थैर्यममाजैयत् ॥ राजोड्डमध्यगतचन्द्रनिमस्य यस्य न्नं युधिष्ठिर सदाशिव रामचंद्राः। एते प्रसन्न गुणरत्निनधी निविष्टा यत्तद्गुग्रामकररत्नमये शारीरे॥ वदीयामास्य मन्त्रीन्द्रो रमखीपुरविनिर्गतः । वस्तराजेति विख्यात श्रीमान्महीघरात्मजः॥ ख्याती बसूव किछ मन्त्रपद्कमान्ने वाचस्पतिस्तदिह मन्त्रगुणैहमाम्यास् । यो यं समस्तमपि मण्डलमाश्च शत्रो-राच्छिच कीर्तिगिरिदुर्गमिदं व्यथता ॥ श्री वत्सराजघट्टोर्थं नूनं तेनात्र कारितः। ब्रह्माण्डसुन्वलं कीर्ति आरोहयतुमात्मनः ॥ संवत ११४४ चैत्र वदि २ हुधै। । श्रीर कन्नीज मे राठार लोगों का राज्य था। चेदि देश में इस समय कलचुरि राजा कर्णदेव राज्य करता था। कलचुरि राजा कर्णदेव को कीर्तिवम्मी ने हरा दिया था। इस विजय से कीर्तिवम्मी को इतना श्रानंद हुश्रा कि उसने विजय के ऊपर एक नाटक प्रवेशिचंद्रोदय नाम का बनवाया। यह नाटक वेदांत से भरा हुश्रा है, परंतु इसमे कर्ण की हार श्रीर कीर्तिवम्मी की जीत बताई गई है।

१६—देवगढ़ लिलतपुर के निकट बेतवा के किनारे हैं। यहाँ पर एक मंदिर के स्तंभ पर संवत् ६१६ का लिखा राजा भोज के नाम का शिलालेख है। यह राजा भोज कन्नौज का राजा था। इससे जान पड़ता है कि संवत् ६१६ में देवगढ़ कन्नौज के राजान्नों के मधिकार में था। सागर धौर लिलतपुर भी इस समय में कन्नौज के राज्य के भीतर रहे होंगे। यहाँ पर दूसरा लेख एक शिला पर मिला है। यह लेख विक्रम संवत् ११५४ का लिखा कीर्तिवन्मी चंदेल के समय का है। इस लेख का लिखनेवाला वत्सराजा कीर्तिवन्मी का मंत्री था। वत्सराज का नाम यहाँ पर महीधर लिखा है, परंतु मक के लेख में उसका नाम अनंत लिखा है। अनुमान किया जाता है कि उसका नाम अनंत छीर विकद महीधर था। खजुराहो में लच्मीनाथ के मंदिर का एक लेख, जिसमें विक्रम संवत् ११६१ दिया है, कीर्तिवन्मों के ही समय का है। सागर धौर दमोह कीर्तिवन्मों के राज्य में कन्नौज के राज्य से ही आए होंगे।

१७—कीर्तिवर्मा के समय का एक लेख महोबा में मिला है।
यह पीर मोहम्भद की दरगाह की दीवार में लगे हुए एक पत्थर पर
था। श्रव यह पत्थर इलाहाबाद के अजायबघर मे है। इस लेख
में चंदेल राजाओं की वंशावली धंगदेव से कीर्तिवर्मा तक दी हुई है।
इसमें चेदि देश के कलचुरि राजा गांगेयदेव का नाम भी आया है।
इस लेख में देश का नाम जेजामुक्ति नहीं लिखा, बल्कि ऐसा

लिखा है कि जिस प्रकार पृथु से पृथ्वी कहलाती है उसी प्रकार जेजा से जेजाभुक्ति कहाई। जेजाभुक्ति नाम राजा पृथ्वीराज चौहान ने भ्रपने मदनपुरवाले वि० सं० १२३६ के शिलालेख में भी लिखवाया है। कीर्तिवम्मी का एक शिलालेख अजयगढ़ में भी मिला है। इसकी राजधानी खजुराहो मे थी।

१८—कीर्तिवर्मा के पश्चात् उसका लड़का हलचण राज्यगही
पर बैठा। हलचण को कहीं कहीं पर सलचण भी कहा है। इसके
नाम के सोने धीर तॉबे के सिक्के मिले हैं जिन पर इसका नाम
हलचण लिखा है। इसने धंतर्वेद मे एक बड़ा युद्ध किया था और
उसमे विजय पाई थी। इस युद्ध का पूरा हाल नहीं मिलता।

१६—जयवर्मादेव हल चाय के पश्चात राजगही पर बैठा। इसके नाम के तॉबे के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के हँगलैंड के अजायब-घर में अँगरेजों ने रखे हैं। जयवर्मादेव ने खजुराहों में धंगदेव के बनवाए शिवमंदिर में जो शिलालेख था उसे सुधरवाया। धंगदेव के समय का शिलालेख कीर्याचरों में था। इस लेख की जयवर्मा ने अपने मंत्री के द्वारा अच्छे अचरों में लिखवाया। जयवर्मा का मंत्री गौड़ कायस्थ था। मंत्री की असीम विद्वत्ता का भी वर्यन इस शिलालेख में मिलता है। यह लेख विक्रम संवत् ११७३ का है। इससे और कन्नीज के पिल्हार राजा भीमपाल के बेटे शुक्रपाल से युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शुक्रपाल की जीत हुई थी। अजयगढ़ के शिलालेख से ऐसा भी पता लगता है कि इससे और चेदि राजा यश:कर्यदेव तथा मालवाधिपति लक्ष्मणदेव से भी युद्ध हुआ, पर इनमें जीत जयवर्मा की ही हुई थी।

२०—जयवन्मी के पश्चात् उसका छोटा भाई हलचण दूसरा (या सलचण दूसरा) राजा हुन्या। इसने लगभग दो वर्ष ही राज्य किया। इसके राज्य में कोई उल्लेखयोग्य घटना नहीं हुई। २१—हलचणं दूसरे के पश्चात् पृथ्वीवर्म्मदेव राजा हुआ। इसके समय के कुछ ताँबे के सिक्के भी मिले हैं। इसने कन्नीज के परिहार राजाओं से मैत्री कर ली थी। इसके पश्चात् मदनवन्मी राजा हुआ।

२२—मदनवम्मी का राज्य बहुत दिनों तक रहा। इसके समय के बहुत से शिलालेख मिले हैं। सबसे पहला लेख नि० सं० ११८६ का है श्रीर सबसे बाद का नि० सं० १२२० का है। महोबा के निकट जो सुंदर तालाब मदनसागर नाम का है वह इसी का बनवाया हुआ है। तालाब के किनारे देा मंदिर भी इसी ने बनवाय थे जा अब तक मैं जूद हैं। इसी के समय में चंदेल राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर फिर से पहुँचा था। इसने गुर्जर प्रांत के राजा को भी हरा दिया था। यह इसके समय के लेखों से ज्ञात होता है, जिनका वर्णन नीचे किया जाता है। मदनवम्मी के बसाए हुए नगर का नाम मदनपुर है, जो सागर जिले मे है।

२३—मदनवर्मा का एक शिलालेख कालिंजर में मिला है। कालिंजर बहुत प्राचीन नगर है। पांडवें ने भी इसे देखा था। उस समय यह एक तीर्थस्थान समका जाता था। पद्मंपुराण में भी इसका नाम आया है। कालिंजर की पहाड़ी का प्राचीन नाम कालंजराद्रि है जो शिव (काल ) के नाम से पड़ा है। कहा जाता है कि कालिंजर का किला चंदेलों के पूर्वज चंद्रवर्मी का बनवाया हुआ है। मैसूर के वि० सं० ११०७ के शिलालेख से भी, जो हरिहर में मिला है, यही जान पड़ता है कि कलचुरि राजाओं ने कालिंजर को अपने अधिकार में कर लिया था। यह बात बहुत करके वि० सं० की छठी शताब्दी के पहले की होगी।

२४-महमृद गजनवी जब गंडदेव से लड़ने स्राया तब उस<sup>3</sup> कालिंजर के किले को देखा श्रीर उसकी बड़ी प्रशसा की। कालिंजर

में जो शिलालेख हैं वे म्रधिकतर मदनवन्मी श्रीर परमर्दिदेव के राज्य के समय के हैं। मदनवन्मी का पहला लेख कालिंजर के नीलकंठ के मंदिर के बाहर की एक शिला पर मिला है। यह लेख विक्रम संवत् ११८६ का है। मदनवन्मी के समय में कालिंजर एक प्रधान नगर रहा होगा। परंतु राजधानी बहुत करके खजुराहो में ही रही होगी, जैसा कि मदनवन्मी के पूर्वजों के समय में था। इसके समीप नृसिंह के मंदिर के निकट भी एक शिलालेख है। इसके सिवाय कई लेख नीलकंठ के मंदिर के निकट मिले हैं। महोबा के नेमीनाथ के मंदिर में भी मदनवन्मी के नाम का विक्रम-संवत् १२११ का एक लेख है। खजुराहो के जैनमंदिर में विक्रम-संवत् १२११ का एक लेख स्वा मदनवन्मी के नाम का है।

रथ-मदनवर्मा के पश्चात् कीर्तिवर्मा नाम का एक राजा हुआ। उसके पश्चात् परमर्दिदेव या परमाल नाम का एक राजा हुआ। कीर्तिवर्मा का राज्य शायद एक वर्ष भी नहीं रह पाया और परमाल का राज्य आरंभ हो गया। इसके समय के शिला-लेख मदनपुर, अजयगढ़, खजुराहो और महोना में मिले हैं। कार्लिजर के नीलकंठ के मंदिर में भी परमर्दिदेव के नाम का एक शिलालेख हैं।

१ यह जेख इस प्रकार है:—
श्राकाश प्रसर प्रस्यंत दिशस्त्वं पृथ्वि पृथ्वी मव
प्रस्यचीकृतमादिराजयशसां युष्मामिरुक् भितम् ।
श्रद्य श्रीपरमार्द्धिपार्थिवयशो राशेविकाशोदयाद्बीजोच्छ्वास विदीर्थं दाडिममिव ब्रह्मांडमाजोक्यते ॥
कीर्तिस्ते नृप दूतिका मुरिरेपोरंके स्थितामिन्दिरामानीय प्रददी तवेति गिरिशः श्रद्यार्थनारीश्वर'।

#### श्रध्याय ७

# चंदेलों का राज्य (परमाल के समय के पश्चात्)

१—परमाल (परमर्दिदेव) के समय में आल्हा का युद्ध श्रीर पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण हुआ था। आल्हा के युद्ध का विस्तृत वर्णन आल्हा महाकाव्य में है। परमाल उस प्रंथ में महोबे का राजा कहा गया है। खजुराहो का वर्णन इस प्रंथ में नहीं आया। जान पड़ता है कि परमाल के समय में महोबे मे ही राजधानी थी। यह महोबे का राजा था श्रीर महाराजा-धिराज कहलाता था।

२—ऐतिहासिक घटनाओं से पूर्ण होने के कारण यहाँ पर आर्व्हा की प्रसिद्ध लडाई का सारांश देना ठीक जान पड़ता है। यह सारांश आर्द्धा कान्य से किया गया है।

३—महोबे के राजा परमाल का आल्हा नाम का एक योद्धा था। आल्हा बनाफर जाति के दशरथ का पुत्र था। कहा जाता है कि आल्हा ने वाल्यावस्था मे पृथ्वीराज और अन्य राजाओं को सुल्तान महमूद के विरुद्ध सहायता देकर अपने पराक्रम का परि-चय दिया था। इस समय मे बंगाल प्रदेश मे सेालंकी राजपूत वंश का मानजू नाम का राजा राज्य करता था और मिथिला देश के जनकपुर नामक स्थान मे ब्रह्मादेव नाम के पिंड्हार राजा का राज्य

> श्रह्मामूबतुराननः सुरपतिश्रद्धः सहस्रं द्धी स्कंदो मंदमतिविवाहविमुखो घत्ते कुमारत्रतम् ॥ नागो भाति भदेन खं जळहहैः पूर्योन्दुना शर्वरी शीखेन ममदा जनेन तुरगो निस्योत्सवैमेन्दिरम् । वाणी व्याकरणेन हंस मिथुनैनंबः समा पंडितैः सरपुत्रेण कुळं त्वया वसुमती खोकत्रयं विष्णुना ॥

था। जब मानजू ने ब्रह्मादेव प चढ़ाई की तब आ़ल्हा ने ब्रह्मादेव को सहायता दी और उसे हारने से बचाकर उसका 'मद' रख लिया। इससे आ़ल्हा 'मदराख' भी कहलाने लगा। आ़ल्हा की की का नाम माचलदेवी, पुत्र का नाम ईदल, भाई का नाम ऊदल और मॉ का नाम देवलदेवी था। परमाल के साले का नाम माहिलदेव था जो राजा परमाल का मंत्री था। परमाल के राज-कवि का नाम जगनायक था।

४—माहिलदेव का किसी करण से परमाल राजा से वैमनस्य हो।
गया, परंतु माहिलदेव आएहा के कारण परमाल का कुछ न विगोड़
सकता था। आएहा सदा परमाल की सहायता के लिये तैयार रहता
था। माहिलदेव चाहता था कि किसी कारण से आएहा राजसभा
से निकाल दिया जाय जिसमे वह फिर परमाल की सहायता न कर
सके। इसकी युक्ति माहिल ने हुँद् निकाली और एक समय, जब
आएहा का लड़का ईदल परमाल राजा के घेड़े पर बैठ गया तब,
माहिल ने तुरंत इस बात की शिकायत परमाल राजा से करके
आएहा, ऊदल और ईदल को राज्य से निकलवा दिया।

प्—इस समय के कन्नीज के राजा का नाम जयचंद्र था।
जयचंद्र के सब स्वेदार जयचंद्र से नाराज हो गए थे और भ्रपने प्रांत
का कर जयचंद्र के पास नियमानुसार न भेजते थे। आल्हा और
ऊंदल जब जयचंद्र के पास पहुँचे तब जयचद्र ने उन्हें अपने स्वेदारी
की अधिकार में करने के लिये भेजा। आल्हा और ऊदल वीर थे
ही। इन्होंने जयचंद्र के सूबेदारों की तुरंत हराकर उन्हे जयचंद्र
के अधिकार में कर दिया। अब वे लोग जयचंद्र को नियत कर
देने लगे। जयचंद्र इस पर बहुत प्रसन्न हो गया और उसने कन्नीज
के समीप रायकोट नामक स्थान आल्हा और ऊदल को रहने
के लिये दिया।

६—माहिलदेव ने आल्हा और ऊदल को राज्य से निकलवा-कर चंदेलों के राज्य को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उसने चंदेलों की सेना तो किसी बहाने से दिच्या में मेज दी और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को परमाल के देश पर आक्रमण करने के लिये निमंत्रित किया।

७—पृथ्वीराज चौहान इस समय साँभर में था। जब उसे मालूम हुआ कि महोबे की सेना दिच्या भेज दी गई है तब उसने चंदेल राज्य पर आक्रमण किया। वह पहले सिरसा (या सिरस्वा-गढ़) को रवाना हुआ। यह काँसी के उत्तर में पहोज नदी के किनारे हैं। उस समय सिरस्वागढ़ के आसपास का प्रांत चंदेलों के राज्य में था और चंदेल राजाओं की तरफ से उस प्रांत पर एक शासक नियत रहता था। इस समय के शासक का नाम मलखान था। यह मलखान आल्हा की मौसी का लड़का था। जब मलखान ने देखा कि पृथ्वीरांज अपनी बड़ी सेना लेकर राज्य पर चढ़ आया तब उसने परमाल राजा को सहायता के लिये लिखा। परंतु माहिलदेव ने परमाल राजा से कहा कि सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मलखान को अपने प्रांत का बचाव अपनी सेना के द्वारा स्वयं करना चाहिए।

प्रंतु वह हिम्मत न हारा। अपनी सेना को एकत्र कर वह पृथ्वीराज चौहान की बड़ी सेना का सामना करने की तैयारी करने लगा। इसने अपने एक सरदार पूरन जाट को ग्वालियर के निकट की घाटो के पास पृथ्वीराज चौहान को रोकने के लिये भेज दिया और वह स्वयं अपनी सेना को लेकर पृथ्वीराज के आक्रमण की बाट देखने लगा।

स्—पृथ्वीराज चै।हान के पास बड़े बड़े वीर सेनापित थे। ये सेनापित पृथ्वीराज के संबंधी ही थे। पृथ्वीराज अपनी सेना को लेकर सिरस्वागढ़ पर गया। साँभर से सिरस्वागढ़ तक पहुँचने
में उसे १२ दिन लगे थे। सिरस्वागढ़ पर उसने मलखान की सेना
पर तीन बार माक्रमण किए। तीनों बार मलखान ने उसे हटा
दिया। ग्रंतिम बार के युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापित डिंभाराय
मारा गया। इसके परचात किर एक बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध
के समय मलखान ने ही पृथ्वीराज की फीज पर धावा किया।
लड़ाई रात तक होती रही और जब दो दंड रात रह गई थी
तब मलखान शूरता से लड़ता हुआ मारा गया। मलखान के
मरने पर मलखान की खो सती हो गई। पृथ्वीराज ने किर मलखान के भाई अलखान की उस प्रांत का शासक बना दिया। इस
प्रकार सिरस्वागढ़ का इलाका पृथ्वीराज के भ्रधिकार में भा गया।

१०—इसके पश्चात् पृथ्वीराज महोबा की श्रीर चला। उस समय महोबा मे परमाल की सेना न थी। सारी' सेना जलालपुर के पास मसराही नामक स्थान में बेतवा के किनारे थी। पृथ्वीराज महोबा के पास श्राकर ठहरा श्रीर माहिलदेव ने परमाल राजा की खबर दी कि पृथ्वीराज परमाल से पारस श्रीर दिव्य श्रश्व हिरनागर चाहता है। परमाल ने श्रपने बचाव का प्रयत्न किया। उसने श्रपने देंानों लड़के ब्रह्माजीत श्रीर रणजीत की कालिंजर के किले में भेज दिया। वह श्रपनी की के साथ मनियादेवी की शरण में चला गया श्रीर श्रालहा को सहायता के लिये बुलवाया। इस काम के 'लिये राजकवि जगनायक भाट हिरनागर श्रश्व पर कन्नीज भेजा गया। माहिलदेव ने इन सब बातों का पता पृथ्वीराज को दे दिया। पृथ्वीराज हिरनागर श्रश्व को लेना चाहता था श्रीर उसने जगनायक से घेड़ा जबरदस्ती ले लेने के लिये सेना भेजी। जगनायक उस समय काल्पी जा रहा था श्रीर वह बसवारी नामक स्थान पर, जी 'महोबे के उत्तर में है, रोक लिया गया। परंतु हिरनागर रोकने-

चालों को बचाके जगनायक की कीरहट तक ले 'गया। जगनायक वहाँ कीरहट के राजा का अतिथि होकर ठहरा। राजा ने जग-नायक के घोड़े की जीन ले ली जिससे जगनायक को बहुत बुरा स्तगा। फिर जगनायक कन्नीज पहुँचा और वहाँ पर म्राल्हा भीर 'कदल ने उसका सत्कारपूर्वक स्वागत किया। जगनायक भाट ने चाल्हा धीर ऊदल की परमाल धीर परमाल की रानी का सँदेशा सुनाया। ग्राल्हा पहले सहायता देने को राजी न हुन्रा, क्योंकि परमाल ने उसे बिना कारण देश-निकाला दे दिया था धीर जयचंद्र की नैकरी के कारण ग्राल्हा सहायता करने न जा सकता था। परंतु फिर जगनायक ने उसे जोश दिलाया। जगनायक ने कहा कि आल्हा के पिता दशरथ का बनवाया शहिल्य ताल पृथ्वीराज ने भोड़ दिया है श्रीर पृथ्वीराज आल्हा के अखाड़े में कसरत करता है। यह हाल सुनने पर आल्हा की बड़ा क्रोध आया। आल्हा की मा ने भी माल्हा को लड़ने के लिये उत्साहित किया। म्राल्हा ने पृथ्वीराज से लड़ाई करने का निश्चय कर लिया भ्रीर वह कत्रीज को राजा जयचंद्र से धानुमति माँगने गया। जयचंद्र ने पहले अनुमति न दी पर इससे आल्हा को कोध आया और उसने जयचंद्र के सामने बिना जयचंद्र की भ्राज्ञा के चले जाने का निश्चय कर लिया। इस पर जयचंद्र राजी हो गया और उसने आल्हा की सहायता के लिये श्रपनी कुछ सेना भी दी। श्राल्हा की सेना के नायकों में से जयचंद्र के भतीजे राना लाखन और राना गुलाब भी थे। नरवर का रावराजा भी एक सेनानायक था। कुल ३२ सेनानायक ग्राल्हा की सेना मे जयचंद्र की ग्रीर से थे।

११—जगनायक साट ने सार्ग में कोरहट के राजा का दुर्व्य-वहार ग्राल्हा को सुनाया। ग्राल्हा ने उस राजा को हराकर उससे जीन छुड़ा ली ग्रीर वह राजा भी ग्राल्हा की सेना के साथ हो गया। भ्राल्हा ने मार्ग में सिंघा नाम के एक परमार राजा कों हराकर उसे भी भ्रपने साथ कर लिया।

१२-इसी बीच मे पृथ्वीराज श्रीर परमाल राजा में सुलह हो गई थी। परंतु जब पृथ्वीराज की सेना ने भ्राल्हा के भ्राने का हाल सुना तब घाँघूराय नाम का पृथ्वीराज का एक सेनापति अपनी , सेना लेकर बेतवा के किनारे जाकर अड़ गया। आल्हा की सेना ने काल्पी के समीप यमुना की पार किया धीर गारागढ़ धीर हमीर-पुर ले लिया। फिर वे सब कानाखेरा घाट के पास बेतवा मे पूर होने के कारण ठहर गए। घाँधूराय अपनी सेना की लेकर दूसरी ख्रीर ठहरां था। जब आल्हा की फीज पूर कम होने के लिये ठहरी थी इसी समय धॉधूराय भ्रचानक नदी पार करके लाखन राना को सेना पर आ दृटा। लाखन राना की फीज घबरा गई धीर भाग गई। लाखन अकेला रह गया, परंतु वह भी घेर लिया गया। बाकी सब सेना भी भागने लगी, परंतु भ्राल्हा की मा देवलदेवी ने इन सबकी भागने से रोका श्रीर लड़ने की उत्साहित किया। भारहा धीर मीर तालन वापस आ गए। मीर तालन एक मुसलमान था परंतु वह माल्हा का बड़ा मित्र था। माल्हा मीर मीर तालन इन दोनी ने धाँधूराय को भगा दिया। फिर सब सेना की महोबा म्या जाना पड़ा। यहाँ पर पृथ्वीराज श्रीर परमाल के बीच संधि होने से युद्ध बंद हो गया। यह संधि केवल एक वर्ष के लिये ही हुई थी। पृथ्वीराज दिल्ली चला गया ग्रीर संघि के पश्चात् युद्ध करने के लिये टरई के निकट का मैदान नियत कर लिया गया।

१३—नियत समय पर ठरई को मैदान में सेनाएँ इकट्टी हुई। बेतवा को समीप मोहानी नामक गाँव को पास परमाल की सेना एकत्र हुई। परमाल ने जब दोनों श्रोर की सजी हुई सेना देखी तब वह घबरा गया श्रीर श्राल्हा से कहने लगा कि सुके

क्रालिंजर ले चली। आल्हा ने बहुत कहा, किंतु परमाल ने न माना। ग्रंत में ग्राल्हा परमाल की लेकर कालिंजर गया। ग्राल्हा कालिंजर से लीटकर आ न पाया था कि लड़ाई होने लगी श्रीर म्राल्हा को म्राने को पहले ही परमाल की सारी सेना हारकर भाग गई। कहा जाता है-कि इस पर ग्राल्हा को बड़ा क्रोध श्राया श्रीर उसने पृथ्वीराज की सारी सेना काट डाज़ने के लिये तलवार खींचो, पर मैहर की देवी शारदा ने आरहा का हाथ पकड़ लिया ध्रीर देवी के कहने से पृथ्वीराज ने घ्राल्हा की मना लिया। तब से आल्हा का पता नहीं है। आल्हा की मना लेने की बात विश्वास करने योग्य नहीं जान पड़ती।

१४--काव्य मे अतिशयोक्ति बहुत है। आरुहा के पराक्रम का खूब वर्णन किया गया है। संभव है कि आल्हा की मृत्यु इसी युद्ध में हुई हो। आल्हा के समय के चदेल राजाओं के आठ किलों को नाम दिए हैं। वे ये हैं--बारीगढ़ ( महोबे को पास ), कार्लि-जर, अजयगढ़, मनियागढ़, मड़फा, मैादहा, काल्पी और गढ़ (जबल-पुर के पास )

१५--पृथ्वीराज चौहान का भ्राक्रमण भ्रीर लड़ाई, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, वि० सं० १२३६ में हुई। इस युद्ध मे परमिददेव की हार हुई श्रीर धसान के पश्चिम का भाग राजा पृथ्वीराज चौहान के ग्रधिकार मे चला गया। वि० सं० १२६० में कुतबुद्दीन ऐबक की चढ़ाई चंदेल राज्य पर हुई। इसने चंदेल राजा परमर्दिदेव को कालिंजर के किले मे आ घेरा। छोड़ने पर राजी हो गया, पर मंत्री ने ऐसा करने से मना किया। जब वह न माना तब परमर्दिदेव के मंत्री ने ही उसे मार डाला। इसके पश्चात् किला कुतबुद्दीन ने ले लिया, पर पीछे से मुसलमानों ने मंत्री की भी मरवा डाला थीर मंदिरों की गिरवाकर उनके स्थान

पर मसिजदें बनवाईं। ऐसा जान पड़ता है कि किले की शीघ्र ही चंदेलों ने फिर से अपने अधिकार में कर लिया, क्योंकि त्रैलोक्य-वर्मीन के राजत्व-काल में यह चंदेलों के ही पास था।

१६-परमर्दिदेव के गरने पर इसका पुत्र त्रैलोक्यवर्मान राजा हुआ। इसके नाम का एक शिलालेख वि० सं० १२६६ का भ्रजयगढ़ में मिला है भ्रीर दे। ताम्रपत्र ( छतरपुर के पूर्व १२ मील, गूढ़ा प्राम में ) संवत् १२६१ को मिले हैं। इस समय त्रैलोक्य-वर्मान चंदेल श्रीर मुसलमानों के बीच युद्ध हुन्ना था। में चंदेल सेनापित खेत रहा। वि० सं० १२६० में दिल्ली के बाद-ं शाह शमसुद्दीन अलतमश ने बुंदेलखंड पर चढ़ाई की थी। इस समय मुसलमानी का सेनापित नसीहहीन तायसा था। मुसलमानी ने खजाना लूटने के लिये कालिंजर पर चढ़ाई की थी। यहाँ से ये लगभग सवा करोड़ मुद्राएँ लूटकर ले गए। इस युद्ध में चंदेलों को बड़ी हानि पहुँची पर पीछे से त्रैलोक्यवर्मान ने इसकी पूर्ति कर ली। कालिंजर के पूर्व ४० मील पर ककरेड़ी नाम का शाम है। यहाँ वि० सं० १२३२, १२५२ छीर १२६६ के शिलालेख मिले हैं। यहाँ के राजा ने प्रथम दोनों शिलालेखों में ते। कल-चुरियों का आधिपत्य माना है, पर संवत् १२ ६६ के शिलालेख मे इसने चंदेलों का प्रमुख स्वीकार किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि त्रैलोक्यवर्मान ने कलचुरि-वंश के ग्रंतिम राजा विजयसिंह को परास्त कर नर्मदा नदी का उत्तरीय साग अपने राज्य में मिला लिया हो।

१७ — हैलोक्यवर्मन के पुत्र का नाम वीरवर्मादेव (पहला)
था। यही भ्रपने पिता के पश्चात् गद्दी पर बैठा। इससे भ्रीर
नलपुरा के राजा गोविंद, मधुवनी के राजा गोपाल तथा गोपिगिरि
(ग्वालियर) के राजा हरिदेव से युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सेना-

पति मलपुरा-निवासी कश्यपगोत्री बल्लभद्र विवारी थे। वीरवर्म्म-देव की राजमहिषी को कल्यानीदेवी कहते थे। यह नलपुरा के राजा गोविंददेव की कन्या थी। इसके मंत्री का नाम गणपत था।

१८—वीरवर्मिदेव के पश्चात् उसका पुत्र भोजवर्मिदेव राजा हुआ। इसके समय के शिलालेख भी अजयगढ़ में मिले है। ये शिलालेख नाना नामक मंत्री के लिखवाए हुए है। यह जाति का कायस्य था। शिलालेखों से ऐसा भी जान पड़ता है कि इसके पूर्वज परमाल के समय से चंदेलों के मंत्री रह आए थे। शिलालेखें में नाना की बड़ी प्रशासा लिखी है। इसका गोत्र कश्यप था। नाना मंत्री से भोजवर्म्मदेव की बहुत सहायता मिलती थी। इसके कारण ही भोजवर्म्मदेव वैरियों के दात खट्टे कर सका, और कालिंजर चंदेलों के हाथ में रह सका।

१६—भोजवर्भदेव के पश्चात् वीरवर्मा (वीरतृप) राजा हुन्ना। इसके पश्चात् शशांक भूप गद्दी पर बैठा। इनके नाम शिलालेखों में श्राप हैं। फिर भिलावादेव का नाम श्रजयगढ़ के समीप के एक लेख में मिला है। भिलावादेव के पश्चात् परमर्दिदेव (द्वितीय) का नाम संवत् १४६६ के लेख में मिला है। परमर्दि देव (द्वितीय) के लगभग एक सी वर्ष बाद कीरतिसंह का राज्य-काल श्रारंभ हुन्ना। कीरतिसंह के समय तक चंदेल राज्य कालिं-जर के श्रास-पास ही रह गया था।

२०—जेनरत ए० किनवम ने अपनी आर्कियाताजिकत सरवे आफ इंडिया नाम की पुस्तक में तथा जरनत ए० से१० बंगात भाग १ पृष्ठ ४२ सन् १८८१ में तिस्ता है कि चंदेलवंश का अंतिम राजा कीर्तिसंह था। यह शेरशाह के साथ लड़ा था और उसके एक सैनिक के हाथ से मारा गया था। दुर्गावती इसी की कन्या है जो गढ़मंडल के राजा दलपितशाह को ब्याही गई थी। परंतु सरस्वती जून सन् १-६१० तथा श्रोड़छा स्टेट गजेटियर में लिखा है कि जिस समय शेरशाह ने कालिंजर पर चढ़ाई की थी उस समय यहाँ पर बुंदेलों का राज्य था श्रीर भारतीचंद श्रोड़छे के राजा ने इसका सामना करने के लिये श्रपने माई मधुकरशाह को भेजा था, पर कुछ लाम न हुआ। किला मुसलमानों के हाथ चला ही गया।

२१—रानी दुर्गावती भी इसी राजा कीर्तिसिंह की लड़की बतलाई जाती है। परंतु अबुलफजल ने अपने अकबरनामे में लिखा है
कि रानी दुर्गावती राठ के चंदेल राजा शालवाहन की कन्या थी (राठ
आजकल हमीरपुर जिले में है)। ज० ए० सी० बं० के भाग ४०
पृष्ठ २३३ में चंदबरदाई के रायसे के आधार पर लिखा है कि राजा
कीर्तिसिंह ने गढ़मंडल के गोंड़ राजा का मनियागढ़ के जंगल में
शिकार के समय पीछा किया था। पीछे से इन दोनो में युद्ध छिड़
गया। राजा कीर्तिसिंह हार गया और कैद हो गया। इन सब
लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गावती के विषय में अबुलफजल
ने जो कुछ लिखा है वह सत्य है, क्योंकि ये दोनों समकालीन हैं
और चंदबरदाई लगभग तीन सी वर्ष पूर्व हुआ है।

२२—चंदेलों के ग्रध:पतन के पहले से ही दिलाण में गोंड़ लोगों का, पूर्व में बघेलों का ग्रीर बुंदेल खंड में बुंदेलों का राज्य बढ़ने लगा था। इनका वर्णन ग्रागे किया जायगा।

### अध्याय ८

### चंदेलों का राज्य

विस्तार श्रीर भांतरिक स्थिति

१—चंदेल वंश के जिस प्रथम राजा नानुकदेव का इतिहास में पता चलता है कि वह संवत् ८५० के ग्रासपास खजुराहो में राज्य करता था, उसके पहले हमे चंदेलों का कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता। नवी और दसवी शताब्दी में चंदेलों ने पूर्व और पश्चिम के कुछ प्रदेशों पर अधिकार करके अपने राज्य का विस्तार किया। उस समय चेदि मे कलचुरियों का राज्य था। स्वभावतः चंदेले अपनी इस समकालीन शक्ति के संसर्ग मे आए। उनमे पर-स्पर विवाह-संबंध स्थापित हुए। चंदेल राजा राहिल ने अपनी पुत्री नंदादेवी का विवाह तत्कालीन कलचुरि राजा कोकल के साथ किया था।

२—रोहिल के बाद जब चंदेलवंश का परम प्रतापो राजा यशो-वर्धन सिंहासन पर बैठा तब उसने कालिंजर के किले पर अधिकार करके चंदेल वंश की कोर्त्ति उज्ज्वल की। उस समय कालिंजर पर कलचुरियों का अधिकार था। कलचुरि राजा अपने को कालिंजर-पुरवराधोश्वर की उपाधि से अभिहित करते थे। किंतु यशोवर्धन ने कालिंजर पर अधिकार करके इस पदवी को स्वयं धारण किया। इस समय कालिंजर मारत की राज-शक्तियों का प्रधान केंद्र गिना जाता था। आल्हा में भो गाया करते हैं—

किला कालिंजर का मॉगत है, बैठक मॉगे ग्वालियर क्यार।

३—पहले यह दुर्ग चारी श्रीर से प्राचीरवेष्टित था। उसमें प्रवेश के लिये चार द्वार थे। श्राज भी इस प्राचीन दुर्ग के कुछ ध्वंसावशेष देख पड़ते हैं। यहाँ चंदेल वंश के कई शिलालेख मिले हैं, जिनसे भारत के तत्कालीन इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ा है। गंडदेव के राजत्व-काल में महमूद गजनवी ने इस किले पर श्राक्रमण किया था। गंडदेव ने एक बड़ी सेना लेकर महमूद का सामना किया। श्रंत मे वह हार गया श्रीर उसने महमूद से संधि कर ली।

४—पृथ्वीराज की लड़ाई के समय राजा परमर्दिदेव इसी किन्ने में भ्राकर रहा था। संवत् १२०० में। जब कुतुबुदोन ने कालिंजर पर आक्रमण किया तब परमिद्देव कालिंजर मे था। कुतुबुद्दीन ने उसे परास्त करके किले की अपने अधिकार में कर लिया। उसकी ओर से उसका एक स्वेदार इजव्यक्तीन नाम का किले पर कुछ दिनों तक शासन करता रहा। उसके बाद शीध्र ही कालिंजर फिर हिंदुओं के हाथ मे अग गया। अंत में संवत् १६०२ में शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण किया और वहाँ के चंदेलंग के अंतिम राज' कीर्तिसिंह की मारकर कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसलामशाह कालिंजर में ही देहली के सिंहासन पर बैठा। इसके कुछ दिनों बाद रीवा के बवेल राजा रामचंद्र ने किलेदार से यह किला मोल ले लिया। संवत् १६२६ तक वह इस किले पर अधिकार किए रहा। उसके बाद वह किला अकबर के हाथ में चला गया। औरंगजेब के समय तक कालिंजर मुसलमानों के हाथ में रहा। उसके बाद महाराज छत्रसाल ने कालिंजर पर अपना अधिकार कर लिया।

प्र—कालिंजर भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान प्रहण किए हुए है। यह अत्यंत प्राचीन नगर है। वेदों ने इसे तपस्थामूमि कहकर अभिहित किया है। महाभारत में कई जगह इसका नाम आया है। लिखा है कि जो व्यक्ति कालिंजर के सरीवर में स्नान करता है उसे एक हजार गोदान का पुण्य मिलता है। शैव-साहित्य में भी कालिंजर का विशेष उल्लेख पाया जाता है।

६—पीराधिक काल के बाद से कालिंजर कई राज्यों की क्रीड़ा-स्थली रहा। किंतु यहाँ का प्रसिद्ध गढ़ किस राजा का बनवाया है, इसका हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसमें संदेह नहीं कि कालिंजर का गढ़ विक्रम की वीसरी या दूसरी शताब्दी से पूर्व का है। यह गढ़ विंध्यगिरि पर एक ऊँचे स्थान पर बना है। पहले यह चारों श्रीर से प्राचीरवेष्टित था। प्रवेश के लिये चार द्वार थे। चंदेल काल में यह किला बहुत प्रसिद्ध रहा। उस समय के मुसल-मान इतिहासकार निजामुद्दीन ने लिखा है कि उस जमाने मे भारतवर्ष मे कालिंजर की जोड़ का श्रीर कोई किला नहीं था। श्राल्हा मे भी इसकी प्रशंसा की गई है।

७—यहाँ चंदेलों के समय के कई मंदिर श्रीर तालाब हैं। उस समय के कई शिलालेख भी मिले हैं जिनसे भारत के, श्रीर विशेषकर बुंदेलखंड के तस्कालीन इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है।

हुआ। वह इस किले से बहुत सा धन लूटकर ले गया। परंतु यह किला फिर हिंदुओं के हाथ मे भ्रा गया। एक मुसलमान इतिहासकार ने इसके कई बार लूटने का वर्णन किया है। लूट हो जाने के प्रश्चात् हिंदू राजाओं का अधिकार फिर से इस पर हो गया। तुगलक बहुधा लूट-मार के उद्देश्य से ही आक्रमण करते थे, इससे उनके राज्यकाल मे यह किला फिर मुसलमानी के हाथ से निकल गया। इस समय में फिर यह चंदेलों के पास आ गया होगा श्रीर उस पर चंदेलों के राजवंश के कुछ लोग राज्य करते रहे होंगे, परंतु इसका ठीक पता नही लगता कि उन राजाश्री के नाम क्या थे। विक्रम संवत् १६०२ मे शेरशाह ने इस किले की ले लिया और अपने दामाद को यहाँ पर रखा। परंतु रीवों के बघेल राजा ने उससे कालिंजर के किले की ले लिया। पीछे से अकबर के समय मे यह किला रीवा के बवेल राजा रामचंद्र के हाथ में आया। राजा राम-चंद्र से यह किला अकबर बादशाह ने ले लिया। फिर अकबर के वंशन श्रीरंगजेब से यह किला महाराजा छत्रसाल ने ले लिया

स्मान के समीप एक छोटी पहाड़ी पर है। यहाँ का किला भी कालिंजर के किले के बराबर ही है। कहा जाता है कि अजय-

गढ़ अजयपाल नामक राजा का बनाया हुआ है। परंतु इस नाम के राजा का पता नहीं लगता। यहाँ पर राजा परमिद्देव के बनवाए हुए मंदिर और तालाब हैं। यहाँ पर विक्रम संवत् १३४५ का एक शिलालेख मिला है जिससे मालुम होता है कि मिलाक का नाती नाना नाम का चदेल राजाओं का एक बुद्धिमान मंत्री था। अजयगढ़ त्रैलोक्यवर्मा के पहले से चंदेलों के राज्य में था। पृथ्वीराज चौहान ने परमिद्देव से धसान नदी के पश्चिम का भाग ले लिया था पर अजयगढ़ चंदेलों के राज्य में रहा।

१०- खजुराहो बहुत दिनों तक चंदेलों के राज्य की राज-धानी रहा । कालंजर में चंदेलों का दुर्गथा। सेना इत्यादि वहीं रहती थी धौर खजुराहो में महस्र थे। यह पहले जुकीति देश की राजधानी था। पर किसी किसी के मत से जुनौति देश की राजधानी परन थी। संभवतः यहाँ का ब्राह्मण राजा एरन के धान्यविष्णु, मातृविष्णु इन दो भाइयों. में से किसी एक का वंशन हो। जुमीति आधुनिक बुंदेलखंड का ही प्राचीन नाम है। खजुराहो चंदेलों के राज्य मे बहुत पहले से है। यहाँ के मंदिरों में तीन बड़े बड़े पाषाग्र-लेख हैं। ये प्राय: चंदेल-नरेश गंड धीर यशोवर्मन के समय के हैं। हर्षवर्धन के समय मे प्रसिद्ध यात्री हुएनसांग खजुराहो भ्राया था। उसने यहाँ क़ई मंदिरों का होना लिखा है। यहाँ का चैंासठ योगिनियों का मंदिर चंदेलों के जमाने का जान पड़ता है। यह प्राय: सातवीं शताब्दी का बना है। ,इसके बाद भी चंदेल-नरेशों ने यहाँ कई विशाल पाषागा-मंदिर बनवाए। ये मंदिर म्राज दिन भी स्थापत्य की दृष्टि से भारतवर्ष के सर्वोत्कृष्ट मंदिर कहे जाते हैं। भारतवर्ष में इनकी जोड़ का सुंदर मंदिर नहीं है। इनके प्रत्येक प्रस्तरखंड मे, प्रत्येक कोने में, प्रत्येक रेखा में मानें। चंदेलों की कीर्त्ति का ग्रमर इतिहास लिखा है। इनका ग्रपूर्व सौंदर्य, सुडील ग्राकार-

प्रकार, भारी विस्तार श्रीर चित्रकार को कूँचो को लिलत करनेवाला वारीक नक्काशो का काम देखकर चिकत होना पड़ता है। सीभाग्य से ग्यारहवी शताब्दी में खजुराहो मुसलमानों के आक्रमण से दूर पड़ गया था। इसलिये चंदेलों के समय के ये विशाल मंदिर, चंदेलों की धर्म-प्रवीणता, कला-प्रेम श्रीर अनंत ऐश्वर्य के ये मूल साची अव भी ज्यों के त्यों अचत खड़े हैं।

११ — मनियागढ़ केन नदी के किनारं है। यह छतरपुर में खजुराहो से १२ मील है। यह एक पहाड़ पर है। अब इसकी एक पुरानी प्राय: ७ मील लंबी पत्थर की प्राचीर मात्र शेष रह गई है। आलहा में इस गढ़ का खूब जिक्र आया है। यह 'देलों के आठ किलों में से था।

१२—महोवा चंदेल राज्य के बहुत प्राचीन स्थानों में से हैं।
कहा जाता है कि यहाँ पर चंदेल वंश के अपदि पुरुष चंद्रवर्मा
ने महोत्सव किया था। यह महोवा उसी महोत्सव का स्थान है।
परमाल (परमर्दिदेव) के समय में यह चंदेल राज्य की राजधानी
था। पृथ्वीराज चौहान ने विक्रम संवत् १२६८ में इसे ले लिया
था, परंतु फिर छोड़ दिया था। संवत् १२४० में जब पृथ्वीराज
ने दूसरी लड़ाई की तब, जान पड़ता है कि, महोवा ले लिया गया था।
संवत् १२४० के पश्चात् महोवे में चंदेलों का कोई लेख नहीं मिलता।
इसके बाद महोबा दिल्ली के मुसलमान बादशाहों के हाथ में चला
गया था। महोबा और काल्पो ये देनों नगर कुतुबुहीन ने विक्रम
संवत् १२५३ में ले लिए थे। तब से महोवे और काल्पी में एक
मुसलमान सूवेदार दिल्ली के बादशाह की ओर से रहता था। तैमूर
के आक्रमण के समय में जो। गड़बड़ हुई थी उसी में काल्पी और
महोवे का सूवेदार मुहम्मदखाँ स्वतंत्र हो। गया था। विक्रम संवत्
१४६१ में जीनपुर के सूवेदार इत्राहीमशाह ने काल्पी पर आक्रमण

किया, परंतु एक साल के बाद जब दिल्ली के बादशाह ग्रीर जीनपुर के सूबेदार के बीच युद्ध हुन्ना तब काल्पी ग्रीर महोबा मालवा के बादशाह हुशंगशाह के हाथ में चले गए। परंतु फिर से जीनपुर के सूबेदार ने यह प्रदेश ग्रपने कब्जे में कर लिया।

१३— मदनपुर कोई बड़ा गाँव नहीं है, परंतु चंदेलों के समय
में यह एक प्रधान नगर था। यह गाँव सागर के उत्तर में और
लिल पुर से कुछ दिच्या की ओर है। यहाँ पर पहले कई अच्छे
मंदिर और पत्थरों की खदान थी। यह गाँव चंदेल राजा मदनवर्मा
का बसाया हुआ है। परंतु मदनवर्मा के पहले भी यहाँ पर एक
बस्ती थी। यह यहाँ पर मिले हुए विक्रम संवत् १११२ के एक लेख से
मालूम होता है। चौहान राजा पृथ्वीराज ने परमाल पर जव चढ़ाई
की तब वह यहाँ तक आया था। यहाँ के जैन मंदिर के एक स्तंभ
पर परमाल की लड़ाई और पृथ्वीराज के विजय का हाल लिखा
है। पृथ्वीराज ने इस समय परमाल को हटाकर इसके आस-पास
का देश जीत लिया था। पृथ्वीराज के नाम के यहाँ तीन जेख
मिले हैं। इन पर संवत् १२३-६ अंकित है।

१४—विलहरी नामक श्राम कटनी रेलवे स्टेशन से १० मील पश्चिम को है। इसका प्राचीन नाम पुष्पावती था और इसका बसानेवाला राजा कर्ण कहा जाता है। यह राजा कर्ण विक्रमा-दिल्ल का समकालान था ऐसी कथा चली आ रही है। परंतु इसका ठीक पता इतिहास में नहीं मिलता। यह देश कलचुरि राजाओं के अधिकार में लगभग विक्रम संवत् १२१० तक रहा। फिर यह नगर और इसके आस-पास का प्रांत चंदेलों के हाथ में चला गया। आजकल के दमोह जिले की मूमि का अधिकांश चंदेलों के हाथ में इसी विलहरी नगर के साथ आया होगा। नोहटा भी इसी समय का चंदेलों का बसाया हुआ है। विलहरी

को ग्रास पास को प्रदेश को शासन के लिये बिलहरी में चंदेलों की ध्रीर से एक सूबेदार रहता था। परंतु इसी के भ्रास-पास का कुछ प्रदेश पड़िहारों के हाथ में धीर कुछ राष्ट्रकूटों के हाथ मे बार-हवीं शताब्दी के ग्रास-पास पाया जाता है। पृथ्वीराज के युद्ध के पश्चात् चंदेलों की शक्ति का हास होने लगा था। पड़ता है कि इसी समय यहाँ पर इन लागों ने अपना श्रिकार जमाना शुरू कर दिया होगा। पिंडुहारीं का राज्य इस समय दमोह के पूर्वी भाग में था। दसोह जिले में सिंगोरगढ़ का किला पड़ि-हारों का बनवाया हुआ है। यह किला विक्रम संवत् १३६० के लगभग बना होगा। वारहवी शताब्दी में हटा तहसील राठीरों के हाथ मे रही होगी। हटा के समीप फतहपुर के निकट पिपरिया नामक शम के मैदान में युद्ध के कुछ स्मारक पाए जाते हैं। इनसे मालूम होता है कि महा-मांडलिक जयतसिह राष्ट्रकृट धीर किसी दूसरे राजपुत्र हेमसिह के साथ लड़ाई हुई थो। इस युद्ध का काल संवत् ११६८ दिया हुआ है। पिपरिया के कीर्तिस्तं शं से पता मही लगता कि जयतसिंह किस राजा का मांडलिक या धीर हेम-सिंह किस घराने का राजपुत्र था। परंतु बहुरीबंद नामक गाँव को उसी समय की जैनमूर्ति के लेख से अनुमान किया जाता है कि यह कल्चुरियों के अधीन था। इसी समय का एक लेख हटा के निकट जटाशंकर नामक स्थान में भी मिला है। इसमें विजयसिंह की एक प्रशस्ति है। इसमें लिखा है कि विजयसिंह ने दिल्ली जीत ली, गुर्जरों को मार भगाया श्रीर वह चित्तीड़ से जूक गया। इसी लेख से मालूम होता है कि विजयसिंह के पिता हर्षराज ने कालिंजर, डाहल, गुर्जर धीर दिचण को जीता था। यह विजयसिंह गुहिल वंश का था। गुहिल विजयसिंह मालवा के राजा उदयादिय का दामाद या श्रीर इसकी लड़की अल्हणदेवी का ब्याह कलचुरि

राजा गयाकर्श के साथ हुआ था। गुहिल ने हटा और दमोह पर धावा किया परंतु वह वहाँ ठहरा नहीं और लूट-मार करके वापिस चला गया।

१५—गढ़ा नामक स्थान जबलपुर के समीप है। भ्राल्हा नामक काव्य मे गढ़ा का किला चंदेलों के किलों मे से एक बताया गया है। परंतु यह ठीक नहीं जान पड़ता।

१६—देवगढ़ कीर्तिवर्मा चंदेल के समय में चंदेल राज्य में था।
एक शिलालेख विक्रम संवत् ११५४ का कीर्तिवर्मा के मंत्री का खुदवाया हुन्ना यहाँ पर मिला है। परंतु झाल्हा के समय मे यह गढ़
गींड़ राजाओं के हाथ मे झा गया था, क्योंकि कहा गया है कि
झाल्हा ने गींड़ राजाओं की देवगढ़ से निकाल दिया। गींड़ लोगीं
ने यह गढ़ कीर्तिवर्मा के पश्चात् ले लिया होगा।

१७—सिरस्त्रागढ़ पहोल नदी के किनारे हैं। यह नगर भी चंदेलों के हाथ में था, क्योंकि प्रथ्वीराल चौहान ने पहले इसी पर धावा किया था। यह कीर्तिवर्मा चंदेल के समय में भी चंदेलों के हाथ में रहा होगा।

१८—वपर्युक्त स्थानों के इतिहास से चंदेल राज्य के विस्तार का हाल मालूम हो सकता है। कीर्तिवर्मा के समय में राज्य का विस्तार यमुना नदी से लेकर दमोह और सागर जिले के दिच्या तक था। पूर्व में कालिंजर से लेकर पश्चिम मे सिरस्वागढ़ और देवगढ़ तक था। ये स्थान राज्य मे ही शामिल थे। कीर्तिवर्मा के पश्चात राज्य के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्य स्थापित होने लगे। पूर्व में बचेले और दिच्या में गोंड़ लोग प्रवल होने लगे। धसान नदी के पश्चिम का भाग—अर्थात् सागर, लिलतपुर, श्रोड़िश्चा, भाँसी, सिरस्वागढ़ इत्यादि—पृथ्वीराज ने ले लिया। फिर मुसलमानों का श्राक्रमण आरंभ हुआ।

१-- गुप्त साम्राज्य के नष्ट होते ही सारे भारतवर्ष मे ग्ररा-जकता सी फैल गई थी। प्राचीन राज्य-व्यवस्था श्रीर गग्रतंत्र राज्य-प्रथा की गृप्त साम्राज्य ने नष्ट कर दिया था। इस समय मे जो बलवान् होता था भ्रौर जिसके पास बड़ी सेना होती थी वही स्वतंत्र बन के अपने आस-पास के प्रदेश का राजा बन जाता था। चेदिवंश का विस्तार धीर चंदेलों का राज्य इसी समय में हुआ। ये राजा धर्म के अनुसार चलना चाहते थे पर प्रांचीन राज्य-व्यवस्था को भूल गए थे। इनके भिन्न भिन्न प्रदेशों मे इनकी थ्रार से शासक नियत रहते थे, जो प्रत्येक बात में स्वतंत्र थे। केंद्रस्य शासकं के प्रति उनका केवल इतना ही कर्त्तव्य या कि वे प्रत्येक वर्ष एक नियत कर दे दिया करें। केंद्रस्य शासक की सदैव इन सूबंदारी का डर बना रहता था भ्रीर इसी लिये एक बड़ी सेना राजधानी मे रखी जाती थी, जिसमे ये प्रांतीय शासक लोग सिर न उठा सकें। इसी कारण से जब केंद्रस्य शासक बलहीन होता या तब ये लोग स्वतंत्र बन बैठते थे। मुसलमानों के भाक्रमण के समय यही हाल प्राय: सारे भारतवर्ष का था। राजा लोग अपने पढ़ोसी की हराकर उसका देश छीन लेने में ही वीरता समभते थे। भ्रापस मे मेल करके बाहर से आकर आक्रमण करनेवालों से लड़ना इन लोगों ने न सीखा। सारे राजा लोग श्रापस मे लड़ते थे श्रीर ऐसे ही समय पर विदेशियों ने यहाँ म्राकर मपना शासन जमाया।

२०—इस समय देश मे वैष्णव घर्म का ही प्रचार भ्रधिक था।
गुप्त राजाओं के समय मे वैद्धि धर्म को बहुत हानि पहुँची पर जैन धर्म
बढ़ता ही गया। ऐसा जान पड़ता है कि जैन भ्रीर वैष्णव धर्मों मे कभी
द्वेष नही हुआ। चंदेल राजा, जो कि वैष्णव थे, जैन मंदिरों को भी
दान देते थे। चंदेलों के समय के बने कई जैन मंदिर भी पाए जाते हैं।

#### अध्याय ९

### खफगानां का राज्य

१— मुसलमानों ने भारतवर्ष पर हमले करना वि० सं० ७६६ में आरंभ कर दिया था। इनके पहले हमले सिंघ में हुए थे। इस समय यहाँ चच का लड़का दाहिर आलोर (राजधानी) में धीर उसका भतीजा (राजा चंद्र का लड़का) ब्रह्मनाबाद में राज्य करते थे। दाहिर के दो लड़के थे। इनके नाम फूफी धीर जय-सिंह थे। इसके सूर्यदेवी और पालदेवी नाम की दो लड़कियाँ भी थीं। इन्होंने ही मुहम्मद कासिम से अपने बाप का बदला लिया था।

र—मुहम्मद कासिम के पश्चात् दूसरा मुसलमान बादशाह, जिसने भारतवर्ष पर झाक्रमण किया, महमूद गजनवी था। इसके कई झाक्रमण हुए हैं। बुंदेलखंड पर इसका पहला झाक्रमण वि० सं० १००८ में कालिंजर पर हुआ था। उस समय वहाँ पर गंड-देव चंदेल राज्य करता था। इसका हाल मुसलमान इतिहासकार निजामुहान ने लिखा है कि गंडदेव चंदेल की हार हो गई थो धौर महमूद गजनवी कालिजर से बहुत सा खजाना लूटकर ले गया था। इसके झाक्रमण अधिकतर लूट-मार के लिये ही हुए थे। भारतवर्ष की झतुल संपत्ति लूटकर ले जाना ही इसका उद्देश्य था।

३—गंडदेव चदेल के राज्य पर, जब यह वि० सं० १०८० में
दुबारा ग्राया था, तब चदेल राजा गंडदेव ने ३०० हाथी ग्रीर बहुत
सा धन देकर इससे संधि कर ली थी ग्रीर उसकी तारीफ में बहुत
सी कविता भी भेजी थी जिसे सुन महमूद बहुत खुश हुआ ग्रीर उसने
उसके राज्य में १४ किले ग्रीर मी बढ़ा दिए। यहाँ से वह ग्वालियर
गया। यहाँ ग्राते ही उसने घेरा डाल दिया। तब राजा देवपाल

कछवाहे ने वाध्य होकर उसे ३५ हाथी और वहुत सा घन देकर संधि कर ली और ग्वालियर को लुटने से वचाया।

४--द्सरा आक्रमण करनेवाला मुसलमान वादशाह गोर का शासक शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी था। इसं मुइव्जुद्दीन साम भी कहते थे। इससे श्रीर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चै।हान से वि० सं० १२४८ में तरैन ( करनाल और घानेश्वर के वीच दिल्ली से १०० मील उत्तर ) में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चैंाहान के सामंत चामुंड-राय के हाथ से इसे गहरी चेट लगी थी, इससे यह वापिम चला गया, पर दूसरी वार इसने पृथ्वीराज चैाहान को घानेश्वर के युद्ध में वि० सं० १२५० में हराया। इसके पश्चात् पृथ्वीराज चै। हान को कैद कर मार डाला; परंतु रायसे में लिखा है कि मुहम्मद गोरी पृथ्वी-राज का पकड़कर गजनी ले गया। वहाँ उसने उसे श्रंघा कर दिया। कुछ दिनों के बाद पृथ्वीराज ने चंद वरदाई की सहायता से घहा-बुद्दीन को मार डाला। उस समय भारतवर्ष के राजा लोग आपस में लड़ना ही अपना कर्तव्य समक्तते थे। पृथ्वीराज के हारने के वाद दिल्ली भी मुहम्मद गारी के हाथ में आ गई। पंजाब प॰ ले से ही इसके अवीन था। कुनुवृहीन ऐवक कुहराम (पटियाना) में रहता था।

५—संवत् १२५३ में मुहम्मद गारी अपने सेनापित कुनुबुद्दीन ऐवक को लेकर वयाना के राजा हरिपाल को परास्त करता
हुआ ग्वालियर आया। यहाँ के राजा लोहनदेव पिहहार ने इससे
संधि कर अपना पिंड लुड़ाया। इस युद्ध में वयाना का स्वेदार
वहादुद्दीन तघरुल वेग भी आया था।

६—कुनुबुद्दोन वड़ा ही पराक्रमी था। इससे मुहम्मद गोरी को पीछे कई राजाओं को परास्त कर अपने अर्थान कर लिया था। खंत में इसने वि० सं० १२५६ में कालिंजर पर चढ़ाई की। इस समय यहाँ पर राजा परमिद्देव राज्य करता था। पर यह न ती योग्य शासक ही था न उसमें शूरता ही थी। यह युद्ध से सदा हरा करता था। प्रश्वीराज चौहान ने इसके राज्य का बहुत सा भाग पहले ही से वि० सं० १२३ £ में छीन लिया था। पर जी कुछ रह गया था उसके जाने की भी भव बारी भाई। विचारे परमिद्देव से कुछ न बन पड़ा। उसने कुतुबुहीन की अधीनता स्वीकार करनी चाही पर उसके मंत्रों ने इसे ही मार हाला और वह स्वयं युद्ध करता रहा। परंतु पोछे से वह भी युद्ध में मारा गया। इससे कालिं कर पर कुतुबुहीन का अधिकार हो गया। इस जीते हुए प्रदेश के शासन के लिये उसने हजब्रहीन हसन नामक एक मुसलमान सरदार को सूबेदार नियत कर दिया। यहाँ से कुतुबुहीन महोबा लेता हुआ काल्पी गया। उस समय महोबा काल्पी के राजा के अधीन था। इससे महोबा, काल्पी और इसके आस-पास का प्रदेश भी मुसलमानों के हाथ में आ गया। पर कालिं जर को हिंदुओं ने कुतुबुहीन के सूबेदार से छीन लिया।

७—गुहम्मद गोरी के मरने पर क्रुतुबुहीन स्वतंत्र हो गया।
यह गोर के बादशाह शहाबुहीन (मुहम्मद गोरी) का गुलाम था।
ऐवक इसकी जन्मभूमि थी। निशाँपुर के एक सौदागर ने इसे
मुहम्मद गोरी के हाथ बेचा था। इसी से इसे ऐवक कहते हैं।
इसका वंश गुलाम वंश कहलाया। इस वंश का तीसरा बादशाह
प्रजतमश नाम का था। यह क्रुतुबुहीन का दामाद था। यह
क्रुतुबुहीन के लड़के प्रारामशाह को वि० सं० १२६८ मे गदी से
उतारकर बादशाह हो गया। कालिंजर धारामशाह के पूर्व ही
हिंदुओं के हाथ में चला गया था। इससे इसने वि० सं० १२६१
में फिर कालिंजर पर चढ़ाई की और वह यहाँ से बहुत सा लूट का
माल ले गया।

द—इसके समय में वि० सं० १२७२ में चंगेजखाँ मुगल ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की भ्रीर उसने गुलामवंश के बादशाहों के राज्य का कुछ उत्तरीय भाग ले भी लिया। ग्रलतमश ने वि० सं० १२८८ में ग्वालियर पर चढ़ाई की। इस समय यहाँ पर सारंगदेव पढ़िहार राजा राज्य करता था। हिंदु ग्रों ने जी-जान से युद्ध किया पर हार गए। राजा सारंगदेव बड़ी बहादुरी से लड़कर खेत रहा। इसकी रानियाँ पहले ही से जलती हुई चिता में मस्म हो गई थीं। यहाँ से वह मालवा की भ्रोर गया। भिल्लसा लेने के पश्चात् उसने उज्जैन को लूटा। सारंगदेव का नाम मुसलमान इतिहासकारों ने देवला लिखा है।

 म्यलतमश के मरने पर उसका लड़का क्कनुद्दीन फीरोजः वि० सं० १२ ६३ में गद्दी पर बैठा। यह सिर्फ ७ महीने राज्य कर पाया था कि इसकी बहिन रिजया बेगम की इसके सरदारी ने राजगद्दी पर बैठा दिया। पर इसे भी उन लोगों ने वि० सं० १२-६७ में मार डाला धीर मुङ्जुद्दीन बहराम की गद्दी पर बैठाया। यह भी रिजया बेगम का भाई था। इस समय राजगदी देना श्रीर उससे श्रलग करना सरदारों के ही हाथ मे था। ये लोग जिसे चाहते बात की बात में राजा से रंक कर धूल में मिला देते थे। इन्होंने वि० सं० १२-६- में बहराम की भी गद्दी से उतारकर रुक-नुदीन के लड़के मसऊद को गदी दे दी। इसके समय मे मुगलों के हमले हुए। इसने सिर्फ पाँच ही वर्ष राज्य किया। इतने ही में उसने निर्दयता के भ्रनेक काम किए। इससे सरदारों ने इसे भी वि० सं० १३०३ में गद्दी से उतारकर शमसुद्दीन अलतमश के छोटे लड़के नसीरुद्दीन महमूद को बहराइच से बुलाकर गद्दी पर बैठाया। यह एक योग्य शासक निकला। इसके समय में शासन-कार्य इसका बहनोई गयासुहीन बलबन किया करता था।

१०-इसने वि० सं० १३०४ (दिसंबर सन् १२४७) में कालिंजर पर चढ़ाई की। इस समय यहाँ पर बघेल राजा दलकेश्वर ग्रीर मलकेश्वर राज्य करते थे, ग्रीर चंदेल राजा त्रैलोक्यवर्भन के अधिकार में अजयगढ़ और उसके आस-पास का प्रदेश ही बाकी रह गया था। इन दोनों भाइयों ने नसीरुद्दीन से घोर युद्ध किया, पर हार गए। इससे इसने कालिंजर को मनमाना लूटा। इसके पश्चात् इसने वि० सं० १३०७ में नरवर पर चढ़ाई की। चाहड़देव हार गया। (फरिश्ता में जाहिरदेव लिखा है।) यहाँ से वह चँदेरी होता हुम्रा मालवा गया। यहाँ के राजा भी इसके भ्रधीन हो गए। इस प्रकार नसीरुद्दीन महमूद ने बुंदेलखंड का बहुत सा भाग अपने म्प्रधीन कर लिया। नसीरुद्दीन ने वि० सं० १३०४ में बबेल राजाश्री की परास्त कर कालिंजर की मनमाना लूटा था। उसके जाते ही हिंदुत्रों ने उसे फिर भी मुसलमानों से छीन लिया। त्तरह से यह किला कई बार हिंदुश्रों से मुसलमानों के हाथ भाषा धीर फिर कई बार हिंदुग्री के हाथ में चला गया। ग्रंत में इसने वि० सं० १३०८ मे एक बड़ी सेना लेकर कालिंजर पर चढ़ाई की। इस समय इसने दिल्ली, ग्वालियर, कन्नीज भीर सुलतान कोट से भी सेना बुलवाई थी। इस समय ता कालिंजर मुसलमानी के हाथ भ्रा गया, पर फिर भी उनसे निकलकर हिंदुग्रों के हाथ में चला गया। इस समय से यह किला कोई म्राटाई सा वर्षों तक बराबर हिंदू राजाश्रों के हाथ में रहा आया। श्रंत मे वि० सं० १५५५ में रीवां के बवेल राजा शालिवाहन से दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने अपनी कन्या का विवाह करने के लिये कहा, परंतु बवेल राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह एक मुसल्यान बादशाह के साथ करना अनुचित समम्बद इस प्रस्ताव को न साना। इससे बादशाह नाराज हो गया भ्रीर उसने उस पर चढ़ाई कर दी। राजा इस युद्ध में हार गया। अंत में बादशाह यहाँ से उसके देश की उजाड़ता हुआ बाँदा से दिल्ली चला गया। - दिल्ली के मुसलमान बादशाह का वैमनस्य इसके पिता राजा भारादेव के समय से चला आ रहा था।

११—इसके पश्चात् वि० सं० १६०२ मे शेरशाह ने भी चढ़ाई की। इस समय यह बुंदेलों के प्रधीन था। राजा भारतीचंद ने इसका मुकाबला करने के लिये प्रपने भाई मधुकरशाह को भेजा, पर किला बुंदेलों के हाथ से निकल ही गया। यद्यपि शेरशाह बारूद के ढेर मे प्राग लग जाने से मुलसकर मर गया, पर किला उसके मरने के पूर्व ही प्रधिकार में प्रा गया था। मुसलमान इतिहासकारों ने राजा का नाम नही लिखा, न उसकी जाति ही बतलाई है। इसी से मतमेंद हो रहा है। जेनरल ए० किनंघम इसका नाम कीर्ति-सिंह चंदेल बतलाते हैं धौर प्रबुलफजल शालिवाहन कहते हैं। घोड़का स्टेट गजेटियर में यह भी लिखा है कि कालिंजर का किला निकल जाने पर सलेमनाबाद (शेरशाह के लड़के सलीमशाह के नाम पर बसाया हुआ श्राधुनिक जतारा का प्राचीन नाम) पर प्राक्रमण कर उसे सलीमशाह से छीन लिया।

१२—नसीरुद्दीन महमूद ने कालिंजर के सिवा बुंदेलखंड का बहुत सा भाग अपने अर्थीन कर लिया था। चंदेरी और मालवा भी वि० सं० १३०८ में इसके हाथ आ गए थे। पर अजयगढ़ और उसके आस-पास का प्रदेश अब तक चंदेलों के पास ज्यों का त्यों बना हुआ था। यह बिना संतान के मरा और गयासुद्दीन बलवन इसका मंत्रों ही वि० सं० १३२३ में बादशाह हो गया। इस समय मालवा आदि प्रदेशों ने फिर भी स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया, परंतु बलवन ने उन्हें दबा दिया। इसके पश्चात् कोई योग्य शासक इस वंश में न हुआ। अंतिम बादशाह कैकोबाद को इसके

मंत्री जलालुद्दीन खिलजी ने मार डाला श्रीर वह स्वयं वि० सं० १३४५ में बादशाह बन बैठा।

१३--जलालुद्दीन खिलजी के समय से खिलजी वंश चला। इसने वि० सं० १३५० में मॉड़ी पर चढ़ाई की और इसे लूटकर दिल्ली वापस चला गया। इसके पश्चात् इसके भतीजे अलाउदीन खिलजी ने इसी वर्ष भिलसा पर चढ़ाई की और वह बहुत सा लूट का माल ले गया। जलालुदीन खिलजी की प्रालाउदीन ने वि० सं० १३५२ में मार डाला श्रीर वह स्वतः बादशाह हो गया। इसने -मालवा पर भ्रपना दृढ़ भ्रधिकार करके दिल्ला पर भी चढ़ाई की धीर -महाराष्ट्र देश के यादव वंश के राजा रामदेव से पिलचपुर ले लिया। इसने वि० सं० १३६० में चित्तौड़ पर चढ़ाई की। यद्यपि राजपूर्वों ने बड़ी वीरता से अपना बचाव किया परंतु हार गए। इस समय भी भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के शासकों ने मिलकर मुसलमानों का सामना करने का कभी निश्चय न किया। यादव राजा राम-न्वंद्र को अलाउद्दीन की सेना ने दूसरी बार के आक्रमण में हरा दिया और उसे कैद कर लिया । अलाउहीन के बुढ़ापे में मंत्रियों में भगड़ा हो गया। इसी समय चित्तौड़ के राजपूर्वों की हम्मीर ने स्वतंत्र कर दिया धौर दिच्या के ,यादवें ने मुसलमानों को -मार भगाया। ऐसे ही गुजरात भी स्वतंत्र हो गया। श्रलाउदोन को उसके मंत्री मिलक काफूर ने संवत् १३७३ मे भरवा डाला धीर उसके लड़के खिजरलां भीर शादी लां की भाँखें निकलवा डालीं। यह सुबारक को भी मारना चाहता था, इससे सिपाहियों ने इसी को मार डाला और मुबारक को बादशाह बना दिया। इसे वजीर ख़ुशक् ने वि० सं० १३७७ में मारडाला धीर वह स्वतः बादशाह हो गया। यह सिर्फ चार ही महीने राज्य कर पाया था कि इसे -गाजी मलिक तुगलक ने मार डाला। फिर यही गाजी मलिक तुगलक

गयासुद्दीन तुगलक का नाम धारण कर वि० सं० १३७८ में बादशाह हो गया।

१४—दमोह जिले के बिट्यागढ़ नामक स्थान के किले के महल में एक शिलालेख मिला है। यह वि० सं० १३८१ का है। इसमे गयासुद्दीन का नाम आया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी तरफ से यहाँ पर कोई सूबेदार रहा होगा और उसी ने यह महल बनवाया होगा। वि० सं० १३८२ में जीनखाँ ने अपने पिता गयासुद्दीन को मार डाला और सहम्मद तुगलक नाम धारण कर बाद-शाह हो गया। किसी किसी ने इसका नाम महमूद भी लिखा है।

१५—मुहम्मद तुगलक एक पागल बादशाह था। इसके मन में जो आता था वही कर डालता था। यह अपनी राजधानी दिल्ली से देविगिरि और देविगिरि से दिल्ली लें गया। इस राजधानी-पिरवर्तन का कारण ऐसा बतलाते हैं कि इसका एक सरदार बागी होकर सागर के राजा के पास भाग आया। जब इसकी फौज ने सागर पर आक्रमण किया तब राजा देविगिरि भाग गया। इसे सर करने के लिये देविगिरि पर बादशाह ने स्वतः चढ़ाई की और इसकी प्राकृतिक शोभा देख इसे राजधानी बनाया और उसका नाम देलताबाद रखा। यह बड़ा निर्दय भी था। इसी के समय में दिल्ली में विजयनगरम् और बहानी नाम के दे। नये राज्य स्थापित हो गए।

१६—दमोह जिले के बिट्यागढ़ नामक स्थान मे वि० सं० १३८५ का एक शिलालेख मिला है। इसमे मुहम्मद तुगलक का जिक है। इस समय इसकी श्रीर से जुलचीखाँ नाम का सूबेदार चंदेरी में रहता था श्रीर इस सूबेदार का नायक बिट्यागढ़ मे रहता था। उस समय इसे बिटहाड़िम (बिड़हारिन) भी कहते थे श्रीर दिल्ली जोगनीपुर कहाती थी। मुहम्मद तुगलक के बाप गयासुदीन के समय का भी एक लेख यहीं पर मिला है। ऐसे ही सुरोर नामक ग्राम मे, जो जुकोही स्टेशन से १४ मील है, सुइनुदीन महमूद के समय का एक शिलालेख नि० सं० १३८५ जेठ सुदी ११ का मिला है। यह भी एक सतीचौरा है।

१७— मुहम्मद तुगलक के पश्चात् वि० सं० १४०७ में फीरोज तुगलंक बादशाह हुआ। वि० सं० १४१३ में सागर जिले के दुलचीपुर प्राम में एक सती हो गई थी। उसी के स्मारक पत्थर पर सुल्तान फीरोजशाह के राज्य का उल्लेख है। यह ६० वर्ष का होकर वि० सं० १४४५ में परलोक की सिधारा। इसके मरने पर इसके नाती फतेहखाँ का लड़का गयासुहीन, और जफरखाँ का लड़का अबूबकर कमानुसार बादशाह हुए, कितु मार डाले गए। इनके पश्चात् नसीरुहीन महमूद वि० सं० १४४७ में बादशाह हुआ। इसके राज्य में अराजकता सी फैल गई। कहीं पर मुसलमान सूबे-दार और कहीं हिंदू राजा स्वतंत्र बन बैठे। मालवा का सूबेदार दिलावरखाँ गोरी स्वतंत्र हो गया। इसने चंदेरी पर चढ़ाई की और बुदेलखंड का दिलाशों और पश्चिमी माग भी अपने अधीन कर लिया। इससे बुंदेलखंड के अधिकांश माग पर से दिल्ली का आधिपत्य फिर भी घठ गया। ग्वालियर में नरिसंहराय राजा बन बैठा। यह कटेहर का राजा था।

१८—तुगलक घराने के शासकों के समय में बुदेलखंड के पश्चिम का भाग, जो घसान नदी के पश्चिम में है, पहले दिल्ली के शासकों के हाथ में चला गया था। इसके पश्चात सागर और देमोह के जिले भी इन्हीं के अधीन हो गए। परंतु अजयगढ़ और कालिजर तथा इनके आस-पास का प्रदेश चंदेलों के ही हाथ में रहा। जब मालवा का शासक दिलावरखाँ गोरी तुगलक वंश के बादशाह नसीरुद्दीन मुहम्मद के राजत्व-काल में दिल्ली के बादशाह

से स्वतंत्र हो गया तब जो प्रदेश दिल्ली के अधिकार में या वह सब मालवा के अधिकार में चला गया।

१---कालपी श्रीर महोबे का प्रांत पहले मालवा प्रांत में न था। यहाँ पर दिल्ली की श्रीर से मुहम्मदेखाँ नाम का स्वेदार था। जब तुगलक वंश की शक्ति चीय हो गई तब यह मुहम्मदेखाँ स्वतंत्र बन बैठा। जीनपुर का शासक ख्वाजाजहाँ उर्फ शाह शर्की भी इसी प्रकार स्वतंत्र हो गया। इसके मरने पर मालिक वासिल मुबारिक-शाह श्रीर इसके पश्चात इबराहिमशाह राजा हुए। पर मालवा के शासक हुशंगशाह गोरी के सामने इसकी (मुहम्मदेखाँ) एक भी न चली श्रीर हुशंगशाह ने कालपी पर श्राक्रमण कर इसे ले लिया। इससे कालपी श्रीर इसके निकट का प्रांत भी मालवा के श्रिषकार में चला गया।

२०—इसी गड़बड़ के समय वि० सं० १४५५ में भारतवर्ष पर तैमूर का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण से गड़बड़ी और भी बढ़ गई। फिरेजिशाह तुगलक के परचात् का बादशाह महमूद (दूसरा) दिचण की थ्रोर भाग गया थ्रीर तैमूर लूट मार करके वापस चला गया। इस समय सारे देश में 'जिसकी लाठी उसकी भेंस' वाली कहावत ही सिद्ध हो रही थी। राज्य-व्यवस्था के नियमों की हिंदू लोग भूल गए थे थ्रीर मुसलमान लोग उन्हें जानते ही न थे। एक के बाद दूसरी मुसलमानी सेना उत्तर भारतवर्ष में लूट-मार करने आती थी। पहले हिंदू शासक थे, इससे उनका राज्य लूटा जाता था। अब मुसलमानों का लूटा जाने लगा। चंगेजलां थ्रीर तैमूर इन दोनों ने तो मुसलमानी राज्य ही छूटे थे, क्योंकि इस समय यहां कोई बढ़ा हिंदू राज्य रह ही न गया था। अलबत्ता कालिं-जर थ्रीर अजयगढ़ में अब तक चंदेलों का ही राज्य चला आ रहा था। इसके सिवाय ग्वालियर में १४५६ में नरसिंहराय का लढ़का बढ़देव

राज्य करता था। इसके पूर्व नरसिंहराय कटेहर का राजा था। इसने भी तैमूर की चढ़ाई के समय ग्वालियर अपने अधिकार में कर लिया था, परंतु ग्वालियर में प्राप्त शिलालेखों में वि० सं० १४५६ में वीरमदेव का नाम मिलता है। वीरमदेव के पश्चात् उधरनदेव और धीलसाप के नाम मिलते हैं। वीरमदेव संभवतः वीरसिंहदेव का लड़का हो। इस पर मुख्यकबालखाँ ने चढ़ाई की। तैमूर के जाने के बाद यह दिख्ली का बादशाह हो गया था और महमूद दूसरे के नाम से बादशाहत करता था। ग्वालियर का किला बहुत ही मजबूत था। इससे वह आसपास के इलाके की लूट-पाटकर दिख्ली चला गया और वहाँ से फिर भी सेना लेकर आया, पर अंत में हारकर वापस चला गया।

र१—वि० सं० १४६१ में खालियर, मलवार और श्रीनगर के राजाओं की सिम्मिलित सेना ने सुल्लयकवाल पर चढ़ाई की। पर ये लोग इटावा के पास हार गए और एक बड़ो सी रकम देकर इन्होंने अपना पिंड लुड़ाया। महमूद वि० सं० १४६६ में मरा। इसके मरने पर दीलत लां लोधी बादशाह बन गया। इसने कटेहर के राजा नरसिंह पर चढ़ाई की। इस समय नरसिंहराय धादि जमीं-दारों ने इसकी अधीनता स्त्रीकार कर ली। इसी समय इबराहिमशाह शकी ने कालपी के नवाब कादरला पर चढ़ाई की। यह सह-म्मदला का लड़का था। पर दीलत लां के पास अधिक सेना न थी, इससे यह सेना लाने के लिये दिल्ली चला गया। इस बीच विकारला सैयद ने अपनी पूर्ण तैयारी कर ली थी। इससे यह मी दिल्ली की ओर आया और इसने दीलत लां को वि० सं० १४७३ में (४ जून सन् १४१६) केंद्र कर लिया। यह सुलतान का सुबेदार था। खिलारला सैयद ने वि० सं० १४७८ में कोटले पर चढ़ाई की। यहाँ से वह खालियर की ओर आया। यहां के राजा गनपत देव से कर

वसूल कर दिल्ली चला गया। वहाँ जाकर वह परलोक की सिधारा। इस वंश में सैयद मुबारिक, सैयद महमूद और सैयद अलाउदीन नाम के बादशाह हुए हैं। अंतिम बादशाह अलाउदीन की लाहोर के सूबेदार बहलूल लोधी ने वि० सं० १५०८ में गद्दी से उतार दिया और उससे बादशाहत छीन ली।

२२-बहलूल लोधी ने जैानपुर के शासक से संधि कर ली, पर पीछे से उसने इसके इलाके पर धावा कर दिया। इस प्रकार कभी तो जैानपुर का शासक दिल्ली पर चढ़ाई करता था श्रीर कभी बहलूल उसके राज्य पर ध्राक्रमण कर बैठता था। अंत में वि० सं० १५३५ में हुसेनशाह शर्की ग्वालियर के राजा कीर्विसिंह के पास भ्राया। इसने जीनपुर के राजा की भ्रच्छी सहायता की। इसने उसे कई लाख रुपए, हाथी, बोड़े श्रीर लड़ाई के सामान दिए तथा वह कालपी तक पहुँचाने के वास्ते भी श्राया। इधर बहलूल लोधी भी हुसेनशाह शर्की के भाई इबराहिम शर्की से इटावा लेकर कालपी की श्रोर भाया। यहाँ पर कटेहर के राजा राय विलोकचंद ने बहुलूल की नदी के एक ऐसे घाट से उतार दिया कि शाह शकी की इसको खबर तक न लगी। इससे बहलूल ने जैानपुर के शासक को बात की बात में हरा दिया। इस समय कालपी के समीप का बुंदेलखंड का माग मालवा के श्रधिकार में न था, वरन् जैानपुर के अधिकार में चला गया था। यही भाग अब बहलूल के अधिकार में चला ग्राया।

२३—मालवा का अधिकांश माग हुशंगशाह के अधिकार में या। यह दिलावरला का लड़का था। दिलावरला पहले दिल्ली का सूबेदार था, पर वि० सं० १४५८ में दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। हुशंग-शाह ने कालपी पर अधिकार कर लिया था, पर यह पीछे से जीनपुर के अधिकार मे और जीनपुर से वि० सं० १५३५ मे बहलूल के

अधिकार में चला गया। हुशंगशाह वि० सं० १४-६३ मे मरा। इसके दे। वर्ष बाद मालवा खिल्जियों के अधिकार मे चला गया। इस वंश का पहला राजा महमूदशाह था। फरिश्ता से ऐसा पता लगता है कि महमूदशाह ने चंदेरी की अपने अधिकार में कर लिया इसके लड़के का नाम गयासशाह (गयासुद्दीन ) खिलजी इसके राजत्व-काल का एक फारसी शिलालेख दमोह जिले के बटियागढ़ प्राम में मिला है। उसमें लिखा है कि गयासशाह ने दमोह को किले की दीवार हिजरी सन् ८८५, अर्थात वि० सं० १५३७, में बनवाई। यह वि० सं० १५३२ में तख्त पर बैठा धीर सं० १५५७ तक राज्य करता रहा। उस समय के कई सतीचारों में इसका नाम उत्कीर्य है। गयासशाह के लड़के का नाम नासिरशाह ( नसी-रुद्दीन ) था और उसका लड़का महमूदशाह (दूसरा ) था। इसके समय का भी एक शिलालेख दमोह में मिला है। इसके मुसल-मान सरदारों ने जब इसे तख्त से उतारना चाहा तब मेदिनीराय ने इसकी बड़ी सहायता की, पर पीछे से इसने उन्हीं सरदारों के कहने से मेदिनीराय पर वात खगाया। इससे वह साथ छोड़कर चला गया। पीछे से गुजरात के बहादुरशाह ने इसे तक्त से उतारकर मरवा डाला श्रीर मालवा को गुजरात में मिला लिया। इस तरह वि० सं० १५८१ मे खिल्ला घराने से मालवा प्रदेश निकल गया।

२४— भीरोज तुगलक ने फईतुल्युल्क को गुजरात का सूबेदार बनाया था, पर वह नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय बागी हो गया। इससे युजपफरलॉ सूबेदार नियत किया गया, परंतु यह तैमूर-लंग की चढ़ाई के समय स्वतंत्र हो गया। इसके १३० वर्ष बाद बहादुरशाह तस्त पर वैठा। इसने वि० सं० १५६१ में मालवा पर चढ़ाई की ग्रीर उसे ग्रपने राज्य में मिला लिया। इस समय राय-सिन में लोकमानसिंह राज्य करता था। इसके माई का नाम

सिलहदी (शिलादिस) ध्रीर भवीजे का नाम भूपत था। जिस समय बहादुरशाह ने रायसिन पर चढ़ाई की उस समय शिलादित्य की रानी दुर्गाववी (यह चित्तौर के राना साँगा की कन्या थी) सात सी खियों सहित चिता में जल मरी ध्रीर राजा लोकमानसिंह भी ध्रपने चन्य राजपूतों के साथ खेत रहे। बहादुरशाह ने कालपी के सूबेदार धालमखाँ को रायसेन, भिलसा ध्रीर चंदेरी का भी सूबेदार बना दिया। यह बहादुरशाह के साथ ध्राया था।

२५—सैयद अलाउद्दोन के समय बहलूल लोधी सरहिंद का सूबेदार था। जब राज्य-ज्यवस्था बिगड़ गई और बादशाहत की अवनित होने लगी तब हमीदला वजीर ने बहलूल को सरहिंद से बुलाया। यह आते ही गद्दो पर बैठा। इसके ६ लड़के थे। अपनी वृद्धावस्था के समय इसने अपनी रियासत अपने पुत्रों में बाँट दी। बारविक को जीनपुर, कड़ा और मानिकपुर, आलमला को बहराइच, अपने भतीजे शेखजादा महम्मद को लखनऊ और कालपी, आजम हुमायूँ (वयाजीद का लड़का) और शाहजादा निजामला को दुआब के कई जिले देदिए और इसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया।

२६—बहलूल ने अपने लड़के बारिवक को जैनिपुर दिया था।
पर उस समय यहाँ पर हुसेनशाह शकी राजा था। इसकी परविश के वास्ते सिर्फ ५ लाख रुपए सालाना आमदनी का इलाका हमेशा के वास्ते दे दिया गया। यहाँ से बहलूल कालपी की ओर आया। इसे अपने अधिकार में करके अजीम हुमायूँ को दे दिया। पीछे से इसने जालियर पर भी चढ़ाई की पर राजा से बहुत सा रुपया नजराना लेकर वह चला गया। इस समय राजा मानसिह तोमर ज्वालियर मे राज्य करता था।

२७—बहलूल के मरने पर सिकंदर बादशाह हुआ। इसने अपने भतीने श्रजीम हुमायूँ से कालपी ले ली श्रीर उसे मुहम्मदलाँ

लोघो को दे दिया। यहाँ से यह ग्वालियर की श्रीर वि० सं० १५४७ में आया। इस समय भी मानसिंह ते। मर का राज्य था। इसने वि० सं० १५५८ में धीलपुर के विनायकदेव पर चढ़ाई की, पर राजा भागकर ग्वालियर चला आया। इससे सिकंटर ने ग्वालियर पर दुबारा चढ़ाई की। धंत में राजा ने संधि कर ली धीर राजा विनायक-देव की धीलपुर दे दिया गया। इसके पॉच लड़के थे। इबराहीम धौर जलालखाँ में इसके मरने पर गही के लिये भागड़े हुए। इस समय अजीम हुमायूँ कालिंजर जीतने में लगा हुआ था। जलालखाँ ने अपने लड़के-बच्चे की कालपी के किले मे रख दिया और आप जीनपुर का राजा हो गया। वि० सं० १५७५ में इबराहीम ने इसे प्रास्त करने के लिये सेना भेजी, पर यह ग्वालियर की श्रीर माग गया। इस समय यहाँ पर मानसिंह का लड़का विक्रमाजीत राज्य करता था। शाही सेना से सामना होने पर राजा की हार ही गई। जलालखाँ गढ़ाकोटा जा रहा था, पर रास्ते में गोड़ीं ने पकड़कर इसे बादशाह के पास भेज दिया। वहाँ यह मरवा डाला गया। इसके पश्चात् इसने अजीम हुमायूँ शेरवानी की, जो ग्वालि-यर की चढ़ाई में मेजा गया था, वापस बुलाकर मरवा डाला। इस प्रकार इसने अफसरों की तंग कर डाला। अंत मे दौलतलॉ ने बाबर बादशाह को इससे लड़ने की बुलवाया।

२८—बाबर ने वि० सं० १५८३ में इबराहीम लोघी को पानीपत के मैदान में हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु चित्तौड़ के राजा राना साँगा को दिल्ली की बादशाहत पर बाबर का अधिकार हो जाना अच्छा न लगा। इससे इसने एक बड़ी राजपूत सेना साथ लेकर बाबर पर चढ़ाई कर दी। पर राजपूत हार गए। यह युद्ध भी इसी साल हुआ। इस युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत, रायसेन के शिलादिस, चंदेरी के मेदिनीराय

श्रीर गागरीन तथा कालपी के राजा भी गए थे। कहते हैं कि शिलादित्य राखा से विश्वासघात कर बाबर से मिल गया था। यह राना की सेना का हरावल था। (टॉड-राजश्थान)

२६—बाबर ने वि० सं० १५८७ में चंदेरी के राजा मेदिनी-राय पर चढ़ाई की। राजा ने जीहर ब्रव किया। इससे सूना किला श्रीर दूटी-फूटी मसजिदें ही बाबर के हाथ लगीं। यही हाल रायसेन, सारंगपुर श्रीर मिलसे का भी हुआ। ग्रंत में यह मालवा का राज्य श्रहमदशाह को देकर खालियर चला ग्राया। यहाँ पर उसने किला, मानसिंह के बनवाए महल श्रीर बगीचा देखा। इसके बाद उसने शमसुद्दीन श्रलतमश की बनवाई, पर बे-मरम्मत दूटी-फूटी, मसजिदें देखीं श्रीर यही पर नमाज पढ़ी।

३०—मुसलमान शासकों ने हिंदुश्रों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना ध्रारंभ कर दिया था, परंतु बुंदेलखंड में इसका द्यधिक जार न रहा। ब्राह्मणों ने हिंदू समाज को मुसलमानों के संसर्ग से बचाने के लिये बड़े बड़े नियम बनाए। कबीर, रामानंद, नानक ध्रीर चैतन्य इत्यादि धर्मगुरु इसी समय हुए। कविवर विद्यापित ठाकुर ध्रीर चंडीदास भी इसी काल के हैं। पठानों का सब शासन बादशाह के ही हाथ में रहता था। उसके सामने किसी भी मंत्री की कुछ न चलती थी। वह सदा ध्रपने इच्छानुसार ही कार्य किया करता था।

# श्रध्याय १० मुगलों का राज्य

१—पानीपत धौर सिकरी के युद्ध के अनंतर बाबर दिल्ली का बादशाह हो गया। परंतु वह अधिक दिन तक राज्य न कर सका भौर विक्रम संवत् १५८७ मे उसकी मृत्यु हो गई। बाबर के पश्चात्

उसका बड़ा लड़का हुमायूँ दिल्ली के तल्त पर वैठा। हुमायूँ के कामराँ, हिंदाल श्रीर श्रस्करी-येतीन माई थे। इन्हें बाबर के मरने पर हुमायूँ ने अपने राज्य का भाग दिया। परंतु इनमें भनाड़े हो गए श्रीर प्रांतीय शासक इस समय में खतंत्र बनने लगे। इस समय गुजरात का शासक बहादुरशाह था। यह स्वतंत्र हो गया था श्रीर इसने मालवा अपने अधिकार मे कर लिया था, पर हुमायूँ ने इसे हराकर मालवा अपने अधिकार में कर लिया। इसके साथ बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग भी, जो बहादुरशाह के ग्रधिकार में था, ग्रब हुमायूँ के ग्रधिकार मे ग्रा गया। इसने कालिंजर पर भी चढ़ाई की थी, किंतु किला फतह करने के पूर्व ही इसे चला आना पड़ा। हुमायूँ को फिर विहार की स्रोर स्रपनी सेना लेकर जाना पड़ा, क्योंकि बिहार का शासक शोरखाँ (जिसे शोरशाह भी कहते हैं ) वहाँ पर प्रपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुका था। इसकी राजधानी विहार के सहसराम नामक स्थान में थी। जब हुमायूँ अपनी सेना लेकर बिहार की तरफ गया तब गुजरात के बहादुरशाह ने फिर अपना पुराना राज्य हुमायूँ के हाथ से ले लिया श्रीर वह स्वतंत्र बन गया। शेरशाह ने संवत् १५-६ में बक्सर की लड़ाई में हुमायूँ को हरा दिया। इससे उसे वहाँ से भागना पड़ा। शेरशाह ने भी अपनी फीज लेकर हुमायूँ का पीछा किया और उसे कन्नीज की लड़ाई मे फिर भी हराया। फिर दिल्ली आकर वह तक्त पर बैठा। यह सूर जाति का था। इससे इसे शेरशाह सूर भी कहते हैं।

२—हुमायूँ ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। उस समय कालिंजर के चंदेल राजा ने हुमायूँ की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इससे हुमायूँ ने फिर किले की नहीं वेरा।

३--संवत् १५६६ में शेरशाह ने मालवा पर स्रिधकार कर लिया। इससे वह सब प्रदेश, जो गुजरात के शासक के पास था,

शेरशाह के अधिकार में आ गया। इसके बाद संवत् १६०० में उसने राजसीन ( रायसेन ) पर भी चढ़ाई की। यह इसके अधि-कार में तो आ गया पर इसने किले के भीतर के सिपाहियों की मरवा डाला। मालवा लेने के पश्चात् शेरशाह ने चित्तौड़गढ़ की श्रपने श्रधिकार में किया। फिर विक्रम संवत् १६०० मे शेरशाह ने कालिंजर पर घावा किया। राजसीन (रायसेन) का किला ते। शेरशाह के प्रधिकार में ब्रासानी से ब्रा गया था, क्योंकि किले के श्रिधिपति ने शेरशाह की बड़ी फैीज से सामना करना ठीक न समक इसे किले का अधिकार दे दिया और शेरशाह ने किले के सिपाहियों को साथ प्रच्छा व्यवहार करने का वचन दिया। परंतु जब शेरशाह किले के भीतर घुसा तब डसने अपना वचन न निवाहा और विश्वास-घात करके सब सिपाहियों की अचानक मरवा डाला था। इसी कारण बुंदेलों ने कालिंजर के आक्रमण के समय शेरशाह से शक्ति भर लड़ने का निश्चय कर लिया। मुसलमानी इतिहासकार महमद यादगार लिखता है कि शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण इसलिये किया था कि कालिंजर मे वीरसिंह नामक बुंदेला छिपा था। वह शेरशाह का दुश्मन था। कालिजर के लिये वंदेलों ने खूद लड़ाई की, परंतु शेरशाइ ने कालिंजर ले ही लिया श्रीर मधुकरशाह हार े -गया। अहमद यादगार का लिखना असत्य है, क्यों कि वीरसिंहदेव राजा मधुकरशाह के पुत्र थे। ये वि० सं० १६६२ में अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठे थे। यह भी लिखा मिलता है कि कालिंजर में इस समय कीर्तिसिंह चंदेले का राज्य था, पर यह ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि अबुलफजल ने लिखा है कि रानी दुर्गावती राठ के राजा शालिवाहन की लड़की थी। कालिंजर का किला शेरशाह के मरने के पूर्व ही मुसलमानों के अधिकार में आ गया। बारूद के थैलों में श्राग लग जाने से शेरशाह धौर उसके कई सरदार कुलस गए थे।

४--शेरशाह के मरने पर उसका लड़का इस्लामशाह बादशाह हुआ। कालिंजर के युद्ध में यह भी अपने पिता के साथ था। वि० सं०१६०२ मे यह अपने पिता का धन चुनार से ग्वालियर लाया थ्रीर कुतुब भादि लोगों को, राजविद्रोह के अपराध में, पकड़कर इसने इसी किले में कैद किया। वि० सं० १६०२ में यह फिर यहाँ ग्राया था। इसी के सामने आटेमसखाँ (१) ने अपने पिता का वैर निकालने को लिये मालवा को शुनाश्रवलाँ को कटार मार दी थी। यह वि० सं० १६१० में मरा। इस समय उसका पुत्र बहुत छोटा था। इसे मुद्दम्मद भ्रादिलशाह ने मार डाला। यह इस्लामशाह का भाई था। पश्चात् मुहम्मद भादिलशाह बादशाह हो गया। इसके समय मे बादशाहत का सब काम हेमचंद्र सरदार करता था। यह जाति का भागेव था। परंतु राजघराने में इस समय भगड़े हो गए धीर इवाहीम सूर बादशाह बन गया। इवाहीम सूर को सिकंदर सूर ने गद्दी से उतार दिया। इसी समय हुमायूँ फारस के बादशाह से सहायता लेकर भारतवर्ष में आया श्रीर सिकंदर सूर की सरहिंद की लड़ाई में हराकर फिर दिल्ली का बादशाह विक्रम संवत् १६१२ मे बन गया। हिमायूँ के मरने पर उसका सड़का धकवर बादशाह हुआ। इस समय यह १४ वर्ष का था।

प्—मुहम्मद ग्रादिलशाह के दीवान हेमचंद्र के पास बहुत सी सेना थी। उसी के सहारे इसने वंगाल ग्रीर विहार पर ग्राधिकार कर लिया ग्रीर हुमायूँ के मरने पर उसने दिल्ली पर भी चढ़ाई की।

६—इस समय दिल्ली में हुमायूँ का लड़का अकबर वादशाह बना दिया गया था। अकबर का एक बड़ा मददगार बहराम नाम का सरदार था। अकबर ने बहराम को साथ लेकर पानीपत में हेमचंद्र का सामना किया। पानीपत का युद्ध विक्रम संवत् १६०३ में हुम्रा। स्रचानक हेमचंद्र की झाँख में एक तीर लग गया जिससे उसकी बड़ी चीट म्राई म्रीर उसकी सेना तितर-बितर हो गई। इस युद्ध में हेमचंद्र कैद कर लिया गया।

७—पानीपत के युद्ध के पश्चात् श्रक्तवर मुगल बादशाहत का मालिक हो गया। बहराम राज-काल में बहुत हस्तचेप करता या। इससे श्रक्तवर ने उसके हाथ से राज्य का सब काम ले लिया श्रीर जब बहराम ने बलवा किया तब उसे हरा दिया। श्रादिलशाह का लड़का शेरशाह (दूसरा) जीनपुर पर श्रिषकार किए बैठा था। श्रक्तवर ने उसे हराकर जीनपुर पर भी कब्जा कर लिया। मालवा मे उस समय बाजबहादुर नाम का एक मुसलमान शासक था। वह स्वतंत्र होने का प्रयन्न कर रहा था। परंतु श्रकवर ने उसे वि० सं० १६१८ में हराकर मालवा भी श्रपने श्रिषकार में कर लिया। जपर कहा जा जुका है कि इस समय मालवा मे बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग भी सम्मिलित समक्ता जाता था। इससे यह भी मालवा के साथ श्रकवर के राज्य में चला गया।

८—वि० सं० १६२४ में अकबर गागरीन आया। इसके आने का हाल सुनते ही सुलतान मुहम्मद मिरजा के लड़के, जो माँडो के किले में रहते थे, डरकर माग गए। इससे अकबर शहाबुद्दीन अहमद निशापुरी को सूबेदारी पर रख चित्तौड़ चला गया।

र—इस समय बुंदेल खंड के पूर्व में बवेलों का राज्य बढ़ रहा था। इनके इतिहास से जाना जाता है कि ये लोग वि० सं० १२६० के लगभग कालिजर के समीप मड़फा नामक प्राम में पश्चिम से धाकर बसे थे। यह प्राम कालिजर के ईशान में १८ मील पर है। कालिजर के निकट बवेलवाड़ी और बवेलन नाम के दे। प्राम हैं। ये दोनों नाम संभवत: बवेलों के नाम पर से ही पड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग गुजरात से भ्राए थे श्रीर इनके भ्रादि-पुरुष का नाम ज्याब्रदेव भा।

(१) वचेल शब्द की ब्युत्पत्ति व्याव्रदेव से ही हुई है ऐसा लेगों का कथन है, पर रीवाँ स्टेट गजेटियर और टॉड-राजस्थान में लिखा है कि ये लेगा अनिहल्वाड़ा पाटन के चालुक्य या सेालंकी चित्रय राजाओं की एक शाला हैं। इनकी उत्पत्ति इस प्रकार वतलाई जाती है कि उत्तरीय गुजरात में चावड़ चित्रय राज्य करते थे। इन्हें कल्यान के सुवाड़ राजा ने वि० सं० ७१६ के लगमग मार भगाया। इससे राजा की गमवती रानी भी, अपने माई के साथ, जंगल की थोर भाग गई। वहाँ उमे पुत्र हुआ। रानी ने इसका नाम वनराज रखा। इसी वनराज ने अनिहलवाड़ा वसाया और इसी से चावड़ धंश चला। इस चंश में वि० सं० ११८ तक राज्य रहा। पीछे से चालुक्य लोगों ने इन्हें मार भगाया।

चावड़ वंश के अंतिम राजा का नाम सामंतसिंह था। इसकी वहिन चालुक्यराज को क्याही थी। इसके लड़के का नाम मूलराज था। इसने अपने चचा की मारकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस वंश में वि॰ सं० १२६६ तक राज्य रहा। चालुक्य राजा कुमारपाछ के राजत्व-काल में इसकी मासी का पुत्र अवने।राज हुआ। इसे राजा कुमारपाछ ने सामंत की पद्ची से विभूपित किया और क्याअपछी या बचेला जागीर में दिया। इसी प्राम में बसने के कारण अवने।राज का वंश बचेल कहलाया। इसके पिता का नाम घवल था।

श्रहनेराज के लड़के का नाम लवनप्रसाद था। यह गुजरात के राजा श्रजयपाल के समय भेलसा श्रीर उदयपुर का स्वेदार था। यह वि० सं० १२२६ से १२३३ तक इस पद पर रहा। पर पीछे से यह भीम दूसरे का मंत्री हो गया इसे घवळगढ़ जागीर में मिला था। यह प्राम वघेल से ६० मील नैक्ट स्य में है।

लवनप्रसाद का विवाह मद्नरजनी से हुआ था। इससे बीर धवल नाम का पुत्र हुआ। इसने सुलतान सुद्वज्ज्ञहीन सुद्दम्मद गोरी से युद्ध किया था। इसके बीरम, बीसलदेव और प्रतापमछ नाम के तीन पुत्र हुए। यह वि० सं १२३६ से १२६१ तक रहा। इसके मरने पर इन लड़कों में वि० सं० १२६१ में युद्ध हो गया। इसमें बीसलदेव की जीत हुई। किंतु इससे १०—व्याघ्रदेव वि० सं० १२ ६० में कालिजर के पास मड़का में भ्राया। इसका विवाह मकुंददेव चंद्रावत की कन्या सिंधुरमती से हुआ था। इससे इसके ५ लड़के हुए। क्येष्ठ पुत्र कर्यदेव ने तेंस (तमसा) नदी के आस-पास का प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया। इसका विवाह रतनपुर के राजा सोमदत्त की कन्या पद्म-कुँवरि से हुआ था। इसे बाँधोगढ़ दहेज में मिला था।

११—बघेल राजा वीरसिंहदेव का विवाह मोहर्नासंह कछवाहे की कन्या के साथ हुआ था। इससे और सिकंदर लोधी से बहुत बनती थी। यह प्रायः उसके दरबार में जाया करता था। इसने राजगींड़ राजा अमानदास उर्फ संश्रामशाह को अपने यहाँ आश्रय दिया था। वीरसिंहदेव इसे बहुत चाहता था।

१२—बघेल राजा वीरमानदेव हुमायूँ का समकालीन है। इसका विवाह गोपालपुर के राव सुल्तानसिंह कछवाहे की कन्या के साथ हुआ था। जब शेरशाह ने हुमायूँ को भगाया तब बघेल राजा वीरमानदेव ने हुमायूँ की स्त्री आदि की अपने यहाँ रखा था,

श्रीर भीम दूसरे के वत्तराधिकारी त्रिमुवनपाल से वैमनस्य हो गया। इससे वीसलदेव वसे गद्दी से वतार स्वयं राजा हो गया। इसके पश्चात् अर्जुनदेव, सारंगदेव श्रीर कर्णंदेव राजा हुए। कर्णंदेव ने वि० सं० १३१४ तक नाम मात्र के छिये राज्य किया। इसे वि० सं० १३१४ में सुछतान श्रलावद्दीन खिछजी के भाई बलगर्ला ने युद्ध में हरा दिया। इससे कर्णंदेव देवगिरि के राजा रामदेव के यहाँ चला गया श्रीर वहाँ रहने लगा। यह वि० सं० १३६१ में परलोक को सिधारा।

(१) बचेलों का कथन है कि वीर धवल के लड़के का नाम ब्याघ्रदेव था, पर इतिहास में बीरम मिलता है। यह वीर धवल का ज्येष्ठ पुत्र है। यह वीसलदेव से युद्ध में हारकर श्राया होगा।

टाँड साहब का कथन है कि ज्याघ्रदेव वि० सं० १२०७ मे आया था। इससे यह कलचुरि राजा नरसिंहदेव का समकालीन होता है, पर यह इतिहासों से सिद्ध नहीं होता। पर किसी भी मुसलमान इतिहासकार ने यह बात नहीं लिखी। जब शेरशाह मरा तब रीवाँ, जो बवेलखंड की राजधानी है, जलाल-खाँ नाम के एक शासक के अधीन था। किंतु कालिंजर और बाँधोगढ़ दोनों बवेल राजा रामचंद्र के ही अधिकार में थे। कालिंजर को राजा रामचंद्र ने शेरशाह के दामाद अलीखाँ से लिया था। कोई कोई इसे बिजलीखाँ भी कहते हैं। अलीखाँ कालिंजर का सूबेदार था। बवेल राजा रामचंद्र वीरमान का पुत्र है। यह वि० सं० १६१२ में गद्दी पर बैठा था। इसके गद्दी पर बैठते ही इब-राहीम सूर ने चढ़ाई की, पर वह युद्ध मे हार गया। किंतु बवेल राजा रामचंद्र ने इसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया और इसे अतिथि के समान अपने यहाँ रखा। इसने वि० सं० १६२६ में कालिंजर और उसके आस-पास का बहुत सा प्रदेश अकबर की दे दिया। यह किला इसके वंशजों में लगभग १२० वर्ष तक रहा।

१३—जब दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ के राजत्व-काल में वि० सं० १६-६१ में थ्रोड़ के के राजा जुक्तारसिंह ने विद्रोह किया उस समय उसे द्वाने के लिये खानेदीरान के साथ धीरंगजेब भी भेजा गया था। इस समय शाही फीज को मदद देने के लिये चंदेरी का राजा देवीसिंह और रीवाँ का राजा अमरसिंह भी आया था। यह वि० सं० १६८१ में गदी पर बैठा था। इसे रतनपुर के राजा प्रवापसिंह की कन्या ब्याही थी। अमरसिंह वि० सं० १६८७ में मरा थ्रीर अनूपसिंह राजा हुआ। इसका विवाह मिरजा-पुर के पास अंगोरी में मोहनसिंह चंदेल राजा की कन्या के साथ हुआ था। इस पर श्रोड़ के राजा पहाड़ सिंह ने वि० सं० १७०७ में चढ़ाई की, पर राजा अपनी निवेलता के कारण युद्ध न कर भाग गया थ्रीर एक पहाड़ी में जा छिपा। इससे पहाड़ सिंह ने राजधानी को मनमाना लूटा। इस लूट में से इसने वि० सं० १७०६ में एक

हाथी श्रीर ३ हथिनियाँ दिल्ली के तत्कालीन वादशाह शाहजहाँ की भेंट कीं। ऊपर लिखा जा चुका है कि कालिंजर का किला लगभग १२० वर्षों तक मुगलों के हाथ में रहा। श्रंत में इसे राजा छन्न-साल ने श्रीरंगजेब से छीन लिया। इस समय कालिंजर में श्रीरंग-जेब की तरफ से तहै।बरखाँ रहता था। यह युद्ध में हार गया। वीरगढ़वालों ने भी तहै।बरखाँ की मदद की थी, पर छन्नसाल की ही विजय-लक्सी प्राप्त हुई।

१४—रामचंद्र से कालिंजर का किला लेने पर बुंदेल खंड का अधि-कांश भाग अकवर के अधिकार में चला गया। इस समय भुगलों के पास पूर्व में कालिंजर, पश्चिम में घसान नदी के पश्चिम का भाग और उत्तर की ओर कालिपी के आस-पास का बहुत सा प्रदेश था। ओड़िका इस समय बुंदेलों के हाथ में था, परंतु विक्रम संवत् १६५६ में वीरसिंहदेव ने अबुल फजल की मार डाला इससे ओड़िका भी भुगलों ने अपने अधिकार मे कर लिया।

१५—मुगलों ने गेंडवाना और बुंदेलखंड के कुछ भाग को लोने का अधिक प्रयत्न नहीं किया। इन सब प्रदेशों की, जिन पर मुगलों का अधिकार न था, मुगल लोग गेंडवाना कहते थे। गेंडवाने का विस्तार आईन अकबरी के अनुसार इस प्रकार है— पूर्व मे रतनपुर का राज्य, पश्चिम में मालवा, उत्तर मे पन्ना और दिल्ला में दक्खन। इसमें दमोह और शेव बुंदेलखंड का कुछ भाग शामिल था। अकबर ने गेंडवाने की रानी दुर्गावती के युद्ध के पश्चात् इस और अधिक लह्य न किया। रानी दुर्गावती का हाल आगे के अध्याय में लिखा जायगा।

१६—ग्रकबर ने राजपूताने के राजपूतों को भी ग्रपने अधिकार में कर लिया था, परंतु चित्तौड़ के राना ने अकबर की अधीनता स्वीकार न की। जब अकबर ने चित्तौड़ ले लिया तब भी वहाँ के राना ने परतंत्रता स्वीकार न की भ्रीर वह चित्तीड़ छोड़कर उदयपुर नामक स्थान बसाकर वहाँ रहने लगा। इस राना का नाम उदय-सिंह था। उदयसिंह के पुत्र प्रतापसिंह ने भ्रंत मे मुगलों के हाथ से चित्तीड़गढ़ ले लिया। ये जेठ सुदी ३ रिववार वि० संवत् १५६७ चदनुसार ता० ६-५-१५४० को पैदा हुए थे।

१७— श्रक्तवर के पहले के बादशाहों ने हिंदु श्रों पर जिया नाम का कर लगाया था। उन लोगों ने हिंदु श्रों को हर प्रकार से हंग किया श्रीर जबरदस्ती उन्हें मुसलमान बनाने की चेष्टाएँ की थीं। इसी कारण हिंदू लोग सदा उनसे नाराज रहे श्रीर उनका राज्य न जमने पाया। अकबर ने हिंदू श्रीर मुसलमानों से बराबरी का बर्ताव किया श्रीर उसी सबब से मुगल राज्य की नींव भारतवर्ष में जम गई। अकबर के समय में राज्य का प्रबंध बहुत अच्छा रहा था।

१८— अक्षवर के गरने पर उसका खड़का जहाँगीर संवत् १६६२ में तख्त पर बैठा। इसने शेर अफगन को गरवाकर उसकी स्त्री नूरजहाँ के साथ संवत् १६६८ में ब्याह किया। नूरजहाँ ने जहाँगीर के खड़कों में खड़ाई करा दी। इसमे शाहजहाँ सफल हुआ और वह जहाँगीर के परचात् संवत् १६८४ में बादशाह हुआ। जहाँगीर के समय में अँगरेज, डच, पुर्तगाली और फरासीसी व्यापारी भारतवर्ष में आए। इन लोगों ने अपने व्यापार के स्थान नियत किए और यहाँ पर किले बनवाने के लिये बादशाहों से समय समय पर सनदें लीं।

१- शाहजहाँ ने दिच्या के राज्यों पर अधिकार दृढ़ कर लिया था, परंतु उसकी बादशाहत के अंत के समय फिर उसके लड़कों में भगड़े आरंभ हुए। शाहजहाँ के समय में ओड़ के में जुभार-सिंह बुंदेले का राज्य था। इसने स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया, परंतु शाहजहाँ ने उसे हरा दिया। शाहजहाँ के लड़कों के युद्ध

में श्रीरंगजेब सफल हुआ। इसी गड़बड़ के समय मराठों ने अपनी शक्ति बढ़ाई श्रीर नर्मदा नदी के उत्तर के कई स्थानों पर आक्रमण किया। श्रीरंगजेब के ही समय में बुंदेल खंड में बुंदेले श्रीर महा-राष्ट्र में मराठे बढ़े। इन्होंने किस प्रकार धीरे-धीरे मुसलमानों से राज्य ले लिया, यह आगे के श्रध्यायों में लिखा जायगा।

#### अध्याय ११

# गोंड़ (राजगेंड़) लोगें का राज्य (रानी दुर्गावती तक)

१—गोंड़ (राजगोंड़) लोगों का राज्य मुगलों के राज्य से बहुत पुराना है। मुसलमानों ने इनके प्रदेश का गोंड़वाना नाम लिखा है। इनके मतानुसार उड़ीसा और खानदेश के बीच का सब प्रदेश गोंड़वाना कहलाता था, किंतु आजकल जिस देश की गोंड़वाना कहते हैं वह नर्मदा के दिला और ताप्ती तथा वधी नाम की नदियों के उत्तर में है। पूर्व-काल में गोंड़ लोगों का राज्य उत्तर में देवगढ़? और दुदाही तक पहुँच गया था। कविवर चंद के पृथ्वीराजरायसे में गांड़ (गोंड़) लोगों का नाम आया है। कन्नीज मे जगनायक ने आल्हा से कहा था कि मैंने देवगढ़?, चांदा

<sup>(</sup>१) देवगढ़ और दुदाही माँसी जिले की खलितपुर तहसीछ मे है।

<sup>(</sup>२) यह मध्य प्रदेश के वर्तमान छि दनाइ। जिले में है। यह स्वे बरार में या। इसका खिराज यहाँ के राजा से वस्छ होकर श्रीरंगावाद भेजा जाता या। कि तु स्वे बरार मे जाने के पूर्व यह माजवा स्वे मे शामिल था। राजगोंड़ महाराजा सफा १३८ पाराश्राफ १०८)। सुहम्मद तुगळक ने जिस शहर का नाम दौलतावाद रखा था बसी का नाम फरिश्ता की पुस्तक के पहले भाग के सफा ४१६-४२० में देवगिरि के बदले देवगढ़ लिखा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज कुत्रसाळ नामक उपन्यास के लेखक ने उसे देवगढ़ मानकर ही उसके टूटने पर महाराज जयसि ह के सम्मुख

श्रीर सब गीड़ (गोंड़) देश की अपने श्रिषकार में कर लिया है। आल्हा के समय परमाल चंदेल राजा था, श्रीर परमाल के समय देवगढ़ चंदेल राज्य में था। फिर पृथ्वीराज ने परमाल का बहुत सा राज्य ले लिया। संभवत: कीर्तिवर्मा चंदेल की मृत्यु के प्रयात् गोंड़ लोगों ने यहाँ श्रिषकार किया हो, पर पीछे से जगनायक ने देवगढ़ फिर से वापिस ले लिया हो। पृथ्वीराज के मंत्री ने परमाल के गढ़ पर चढ़ाई करने का हाल पृथ्वीराज से कहा था। पृथ्वीराजरायसे में जो गीड़ देश लिखा है उसका अर्थ इसी राजगोंड़ राज्य से है।

२—गोंड़ लोगों का प्रसिद्ध स्थान गढ़ा (मंडला) था।
यहाँ के मोतीमहल में एक शिलालेख मिला है जिसमें गेंड़ राजाओं
की वंशावली दी है। इस वंशावली और प्रचलित कथाओं से गोंड़
राजाओं के नाम और उनके राज्यकाल का पता लग गया है। रामनगर के महल में भी एक वंशावली दी है। यह वंशावली पं० जयगोविंद वाजपेयी राजमंत्री और पुरेहित के संप्रह पर से तैयार की
गई थी। इन राजाओं ने सबसे पहले अपना राज्य गढ़ा नामक
स्थान मे जमाया था। प्राचीन गोंड़ राज्य की यही राजधानी थी।
गढ़ा के पहले गोंड़ राजा की लड़की का नाम रत्नावली था।
इसका ज्याह यादवराय चित्रय के साथ हुआ था। यही यादवराय

छत्रसाल से नीचे लिखे वाक्य कहळवाए है। "(छत्रसाल ने उद्देग से कहा।) विजय प्राप्त हो किसी दूसरे की और श्रानंद मनावे कोई और १ श्राज तो दिछी-पित की जीत हुई है। मैं उसके लिये क्यो आनंद मनाने लगा १ मैंने तो केवल श्रपना कटु कर्तन्य सममकर युद्ध किया था। देवगढ़ पहले भी पराधीन था और श्रव भी पराधीन है। उस पर श्रादिलशाही श्रधिकार रहा तो क्या श्रीर श्रीरंगजेव का श्रधिकार हुआ तो क्या १ उस पर शिया मुसल-मानें का मंद्रा फहराया तो क्या श्रीर सुक्षी मुसलमानें का निगान गढ़ा तो क्या १ छत्रसाल के लिये दोनें घरावर है।" ( छत्रसाल सफा २१६)

अपने ससुर के मरने पर गढ़ा राज्य का मालिक हुआ। कहा जाता है कि यादवराय विक्रम संवत् ४१५ में सिंहासन पर बैठा। परंतु कई विद्वानों का कथन है कि ४१५ विक्रम संवत् नहीं, चेदि संवत् है। इस दृष्टि से यादवराय का राज्यकाल विक्रम संवत् ७२१ से आरंभ होता है। यादवराय के पश्चात् जिन राजाओं ने राज्य किया उनके नाम उपर्युक्त वंशावली से प्राप्त हुए हैं। ये यादवराय पड़िहार, लांजी के कलचुरी राजा के यहां नौकर थे।

३—यादवराय को पश्चात् लगातार एक राजा को बाद उसका
पुत्र राजगद्दी पर बैठता श्राया। इन राजाश्रों को नामों को सिवाय
उनको राज्य-समय की उल्लेखनीय घटनाश्रों का कुछ पता नहीं
चलता धौर न राज्य के विसार का ही पूरा पता मिलता है। इन
राजाश्रों में राजा संश्रामशाह विशेष प्रतापी हो गया है।

४—संत्रामशाह को अमानदास भी कहते थे। बाल्यकाल में यह बड़ा ही अन्यायी और क्रूर था। कहते हैं कि अपनी क्रूरता के कारण इसने अपने बाप को भी मार डाला। इस अयाचार का बदला लेने के लिये रीवॉ के बबेल राजा रामचंद्र ने इस पर चढ़ाई की। यह वि० सं० १५७२ से १५८५ के मध्य गही पर बैठा थार। राज्य प्राप्त करने पर यह बड़ा ही प्रतापी और शूर

<sup>(</sup>१) माधवसिंह, जगन्नाय, रघुनाय, रहदेव, बिहारीसिंह, नरसिंहदेव सूरतमान, वासुदेव, गोगातशाह, सूपातशाह, गोपीनाय, रामचंद्र, सुत्ततान सिंह, हरिहरदेव, कृष्णदेव, जगतसिंह, महासिंह, दुरजनमत्त, यशकर्ण, प्रतापादित्य, यशचंद्र, मनाहरसिंह, गोविंदसिंह, रामचंद्र, करन, रतनिसंह, कमतानयन, वीरसिंह, नरसिंह, त्रिसुवनराय, पृथ्वीराज, भारतीचंद, मदनसिंह, राप्रसेन, रामसिंह, ताराचंद्र, हदयसिंह, मानुमित्र, (भानुसिंह) भवानी-दास, शिवसिंह, हरिनारायण, सबत्तसिंह, राजसिंह, दादीराय, गोरखदास, प्रार्जनदास श्रीर संग्रामशाह।

<sup>(</sup>२) दमीह जिले के देहड़िया ग्राम में मिले हुए सती चौरै पर दिए

निकला। इसने गुजरात के बादशाह बहादुरशाह को रायसेन की चढ़ाई के समय बड़ी सहायता पहुँचाई थी। कहा जाता है कि इसी ने इसका नाम संप्रामशाह रखा था। संप्रामशाह के पिता के समय राजगेंड़ राजाओं के पास बहुत थोड़े किले थे। परंतु इसने अपने बाहुबल से आसपास के राजाओं को जीतकर उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह से इसके पास ५२ किले (गढ़) हो गए और इसका राज्य भी जबलपुर से भोपाल तक फैल गया। इसके राज्य मे सागर, दमोह, भोपाल और जबलपुर जिले भी शामिल थे। संग्रामशाह ने यह विस्तृत राज्य किस प्रकार बढ़ाया, इसका पूर्ण इतिहास नहीं मिलता। इसने ५० वर्ष राज्य किया और अपने नाम के सोने और चाँदी के सिक्के भी ढलवाए। दमोह जिले का संग्रामपुर नामक ग्राम भी इसी का बसाया हुआ है।

हुए वि० सं० १४७० के आधार पर संप्रामशाह का राज्यारोहण-काल वि० सं० १४७० से १४८४ के मध्य माना है। (राजगोंद महाराजा सका ४१ पाराआफ ४३) पर इसी पुस्तक के सका ११२ में इसका मृत्यु-संवत् १४८७ और राज्यकाल ४० वर्ष लिखा है, किंतु सही मृत्यु-संवत् १४६८ है। इस हिसाब से राज्यारोहण-काल १४४८ सिद्ध होता है। इसकी मुहर और सती चौरे पर जो संवत् दिए हुए है वे राज्यारोहण-काल के पश्चाद के भी हो सकते हैं।

<sup>(</sup>१) संग्रामशाह के गढ़ों के जामों की संख्या की एक में लिखी है। १ गढ़ा (७४०), २ मारूगढ़ (७४०) मंडला के आस-पास था, ३ पचेल गढ़ जवलपुर जिले में कुंभी के आस-पास था (७४०), ४ सिंगीरगढ़ दमीह जिले में (३४०), ४ आमीदा, जवलपुर या सिवनी जिले का आमीदा हो (७६०),६ कनोजा-विल्रहरी के आस-पास था (७४०),७ वगमार वीरान है (७४०), द टीपागढ़ (७४०), ३ रामगढ़ वीरान (७४०), १० परताप-गढ़ (७४०), ११ अमरगढ़ (७४०), १२ देवहार (३४०) ये तीनों राम-गढ़ के राजा के राज्य में थे, १३ पाटनगढ़ जवलपुर के पश्चिम (३६०),

प्—संप्रामशाह का देहांत विक्रम संवत् १५८७ (सं० १५८८ में ) के लगभग हुआ। उसके पश्चात् उसका लड़का दल-पतिशाह गदी पर बैठा। संप्रामशाह जवलपुर के पास के मदन-महल में रहता था और गढ़ा से राज्य करता था। परंतु उसके पुत्र दलपितशाह ने दमेह जिले के सिंगोरगढ़ में रहना पसंद किया। इसने सिंगोरगढ़ के किले को बढ़ाया और उसे और भी मजबूत किया। दलपितशाह का विवाह राठ (हमीरपुर जिले) के चंदेल राजा की रूपवती कन्या दुर्गावती से हुआ था। इससे जान पड़ता

१४ फतेहपुर हुशंगाबाद जिले के पूर्व में ( ७५० ), १४ निमुचांगढ़-नरसिंहपुर जिले के पश्चिम में (७४०), १६ भैंबरगढ़ गाहरवाड़ा के वायव्य नरसिंहपुर जिले में ( ३६० ), १७ वरगी जबळपुर के दिचया में ( ७४० ), १८ धुनसीर सिवनी जिले में (७४०), १६ चैाराई छिंदवाड़े में (३६०), २० डोंगर-ताळ नागपुर में (७५०), २१ करवागढ़ (७५०), २२ संस्वनगढ़ (७५०), २३ जांकागढ़ (७४०), २४ सांतागढ़ (३४०), २४ दियागढ़ (३४०), २६ वंकागढ़ (७४०) नं० २१ से २६ तक के गड़ें का ठीक ठीक पता नहीं लगता; ज्ञांका संभवतः विज्ञासपुर जिल्ने का लांका हो। २७ पर्वाई करही वीरान (७१०), २८ शाहनगर ब्रुंदेवखंड की सीमा परा(७१०), २६ घामै।नी-सागर में (७४०), ३० हटा (७४०), ३१ मिह्यादा (३६०), दोनों दमोह जिले में हैं। ३२ गढ़ाकेटा (३६०), ३३ शाहगढ़ (७४०), ३४ गढ़-पहरा ( ३६० ), ये तीनों सागर जिले में हैं। ३४ दमीह ( ७४० ), ३६ रेहली ( ३६० ), ३० इटावा ( ३६० ), ३८ खिमळासा ( ७४० ), ये तीनेां सागर जिले में हैं, ३६ गनोर (७१०), ४० बाही (७१०), ४१ चै।क्रीगढ़ ( ३६० ), ये तीनों भे।पाल रियासत में हैं, ४२ राहतगढ़ सागर में (३६०), ४३ मकरही (७४०), ४४ कारीबाग (७४०), दोनों वीरान हैं, ४४ कुरवाई (७४०), ४६ रायसेन (३६०),४७ भॅवरसी-वीरान (७४०), ४८ मोपाल ( ३६० ), ४६ उपद्गढ़ ( ३५० ), ४० पनागढ़ (७५०), दोनों वीरान हैं, ४१ देवरी (७४०), ४२ गौरकामर (७४०), ये देवनों सागर जिले में हैं। यह नामावली ज॰ ए॰ सेा॰ बंगाल सन् १८३० के सका ६४४ से ६४६ तक दी है। (देखे।-राजगोंड महाराजा नामक पुरत ह)

है कि ये गींड़ लोग राजपूर्तों की एक शाखा थे। ज्याह के चार वर्ष पश्चात् दलपितशाह का देहांत हो गया। इसने ७ वर्ष राज्य किया था। जब दलपितशाह का देहांत हुआ तब उसके पुत्र वीरनारायण की अवस्था तीन वर्ष की थी। इस कारण अपने अल्प-वयस्क पुत्र की थीर से राज्य का काम रानी दुर्गावती सँभालने लगी। दलपितशाह की मृत्यु के पश्चात् चौदह वर्ष तक रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र की थीर से राज-कार्य बुद्धिमानी से चलाया। इसने राज्य-प्रबंध बहुत अच्छा किया और राजकोष की खूब बुद्धि की। इसकी प्रजा इससे बहुत अस्त्र रहती थी। इसका राज्य-विस्तार भी बहुत था। इस समय राज्य का प्रधान नगर चौरागढ़ था। यहाँ का किला संश्रामशाह ने बनवाया था। अकबरनामा का लेखक कहता है कि रानी दुर्गावती के राज्य में असंख्य धन और सत्तर हजार समृद्धिशाली गाँव थे। इस राज्य की संपत्ति और विभृति मुगलों से न देखी गई और उन्होंने गोंड़वाने पर आक्रमण करने का निश्चय किया।

६—इस समय दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर राज्य करता था। कालिंजर, कड़ा मानिकपुर और बुंदेलखंड का कुछ उत्त-रीयतथा कुछ पश्चिमी भाग भी मुगली के अधिकार में था। कड़ा मानिकपुर और उसके आस-पास के शासन का कार्य मुगलों की ओर से ख्वाजा अब्दुल मजीद नाम का एक स्वेदार करता था। अब्दुल मजीद के कार्य से मुगल बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हो गया था, इससे उसे आसफ खाँ की पदवी मिली थी। विक्रम संवत् १६१० में आसफ खाँ ने गोंड्वाने की अतुल संपत्ति लूटने के उद्देश्य से उस पर चढ़ाई की। उस समय रानी दुर्गावती की फीज सिंगीरगढ़ नामक किले में थी। अपनी फीज लेकर रानी लड़ने आई। इसकी और आसफ खाँ की फीजों का सामना संग्रामपुर

नामक स्थान में हुआ। संश्रामपुर सिंगोरगढ़ से दे। कोस की दूरी पर है। युद्ध बहुत देर तक होता रहा। अंत में रानी की फीज की हटना पड़ा धीर वह गढ़े की धीर चली। रानी ने अपनी फीज गढ़ा से १२ मील की दूरी पर मंडला की तरफ की एक पहाड़ी के पास एकत्र की। यहाँ पर आसफ की की की को हार खानी पड़ी। परंतु इसी समय आसफ खाँ की सहायता के लिये उसकी धीर भी फीन भा पहुँची भीर दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। इस समय भी रानी दुर्गावती वीरता से लड़्ती रही। दुर्भाग्यवश एक तीर उसकी भ्रॉख मे ऐसा लगा, जिसे वह निकाल न सकी भ्रीर निकालते ही तीर टूटकर झाँख में रह गया। उसकी यह हालत देखकर उसकी फीज ने हिन्मत छोड़ ही और रानी दुर्गावती की मंडला की भ्रोर भागना पड़ा। इसी समय रानी दुर्गावती के गले पर दूसरा तीर लगा जिससे उसके जोने की भाशा करना कठिन हो गया। अपने जीने की आशा छोड़ धीर अपने शरीर की मुसल-मानों के हाथ से बचाने के उद्देश्य से रानी दुर्गावती अपने हाथ से अपने पेट मे कटार मारकर मर गई। जहाँ पर वह मरी वहाँ पर ग्रभी तक उसका स्मारक बना हुन्ना है।

७—जब रानी दुर्गावती को विवश होंकर भागना पड़ा तब सैनिक लोग उसके पुत्र वीरनारायण को रणभूमि से अलग ले गए और इसे चैरागढ़ में रला। यहां पर उस समय राज्य का खजाना रहता या। आसफ खां को यह बात मालूम थी और वह रानी दुर्गावती को हराने के, पश्चात् चौरागढ़ गया और उस को उसने घेर लिया। गढ़ मे सेना बहुत न थी। सैनिक लोग लड़े थीर उन्होंने युद्ध में प्राण दिए।। वीरनारायण भी इसी गुद्ध मे मारा गया। गढ़ की रानियाँ, अपने शरीरों को यवनों के हाथ से बचाने के लिये, आग मे जल गई। द—इस किले से आसफ खाँ की इतना धन मिला कि वह इस दसनें भाग का भी हिसाब न लगा सका कि वह कितना था। इसे बहुमूल्य रतन, सोने और चाँदी के गहने, मूर्तियाँ और घड़े मिले थे। इस किले में इसे बहुत से पुराने सिक्के भी मिले। एक हजार हाथी भी आसफ खाँ के अधिकार में आए। इस धन-दौलत में से आसफ खाँ ने केवल तीन सी हाथी बादशाह की दिए और बाकी सब अपने पास रख लिया।

दिन्स युद्ध के विषय में कुछ दंतकथाएँ भी प्रचित हैं। कहते हैं कि अकबर ने रानी दुर्गावती को सोने का रहिटा इस अर्थ से नजर किया था कि कियों का काम रहिटा कातने का है, राज्य करने का नहीं। इसके उत्तर में रानी ने एक सोने का पींजन बनवाकर भेजा, मानो यह कहला भेजा कि यदि मेरा काम रहिटा कातने का है तो तुम्हारा काम पींजन से रुई धुनकने का है। इस पर बादशाह अकबर बहुत नाराज हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि रानी दुर्गावती के पास एक श्वेत हाथी था। अकबर बादशाह ने उसे अपने लिये माँगा। रानी ने इनकार किया। इस बात पर अकबर नाराज हो गया और उसने आसफ लॉ को चढ़ाई का हुकम दिया, परंतु ये कथाएँ बनावटी जान पड़ती हैं और चढ़ाई का मूल कारण तो गींडवाने के खजाने का लूट लेना ही था।

१०—गढ़ा-मंडला के शिलालेख में रानी दुर्गावती की बड़ी
प्रशंसा की गई है जो सब उचित जान पड़ती है। रानी दुर्गावती
के उत्तम राज्य के कारण सारी भूमि हीरें। ग्रीर जवाहिरों से भर
गई थी ग्रीर उसमें बहुत सुंदर ग्रीर मस्त हाथी थे। वह गज,
भूमि ग्रीर धन का दान सदा ही किया करती थी ग्रीर उसके
राज्य में किसी की जुछ कमी न थी। अपनी प्रजा की रचा के
लिये वह स्वयं अपने हाथी पर सवार होकर तलवार हाथ में

स्रोकर सड़ने जाया करती थी। गढ़ा के निकट रानीताल इसी ने बनवाया है।

११-- श्रासफ खॉ असंख्य धन पाकर श्रीर इस विशाल राज्य को जीतकर स्वतंत्र बनने की इच्छा करने लगा। इसके लिये वह गढ़ा मे कुछ दिन रहा, परंतु उसका कुछ सिलसिला ठीक न जमा। फिर इस अपराध की चमा उसने अकबर से माँग ली और अक-बर ने उसे समा कर दिया। इसके बाद यहाँ ध्रीर भी कई सुबेदार म्राए। इनमें से राय सुजनसिंह हाड़ा की विशेष ख्याति है। यह बाड़ी में रहता था। इसके प्रबंध से प्रसन्न हो अनवर ने इसकी जागीर चुनार मे ग्रीर भी जिले बढ़ा दिए। यह यहाँ २५ वर्ष रहा धीर वि० सं० १६३२ मे चुनार चला गया। इसके पश्चात् सादिक खाँ सूबेदार नियत किया गया। इसने वि० सं० १६३४ में अबुल-फजल के घातक वीरसिंहदेव बुंदेला पर चढ़ाई की थी। इसके पश्चात् बाकी खाँ भ्रीर अजीज खाँ के नाम मिलते हैं। भ्रंत में उसने राज्य के उत्तराधिकारी से मुगल राज्य के अधीन रहना मंजूर करा लिया। दलपितशाह का पुत्र वीरनारायण चौरागढ़ के युद्ध मे मारा गया था। इस कारण गोंड़ सेनापतियों ने चंद्रशाह की राजा बनाया ध्रीर भ्रकबर ने भी चंद्रशाह से १० गढ़ लेकर उसे राजा मान लिया । ये गढ़ भोपाल की श्रीर थे जिनमे सागर जिले का राहत-गढ़ भी शामिल था। इस प्रकार भोपाल के निकट का भाग ते। मुगलों के हाथ में गया और सागर, दमोह और जबलपुर जिले गोंड्रों के श्रधिकार में रह गए।

<sup>(</sup>१) इस समय चूड़ामन वाजपेयी मंत्री थे। ये बादशाह श्रकबर के पास गए थे।

#### अध्याय १२

### गोंड़ें का राज्य (रानी दुर्गावती के पश्चात्)

१—रानी दुर्गावती के पश्चात् राजा चंद्रशाह ने भी अच्छा
राज्य-प्रबंध किया। इसके समय में राज्य-संपत्ति फिर से बढ़ने
लगी। चंद्रशाह का राज्य बहुत दिन नहीं रहा। चंद्रशाह के
पश्चात् उसका लड़का मधुकरशाह गही पर बैठा। मधुकरशाह
चंद्रशाह का बड़ा लड़का न था। इसने घोखा देकर अपने बड़े भाई
को मरवा डाला और खुद गही पर बैठा। परंतु मधुकरशाह को
इस पाप का इतना पश्चात्ताप हुआ कि उसने एक खोखले पीपल के
पेड़ में अपने को बंद करके आग लगवाकर अपने प्राय दे दिए। यह
घटना वि० सं० १६४७ की प्रतीत होती है क्योंकि यह इसी साल
मरा था। जहाँगीर बादशाह से मिलने के लिथे यह स्वतः दिली
गया था। इसके लड़के का नाम प्रेमशाह था प्रेमनारायण था।

२—मधुकरशाह की सृत्यु के समय प्रेमनारायण दिल्लीं में या। दिल्ली से वापस आने पर प्रेमशाह गद्दी पर बैठाया गया। जहाँगीरनामा से पता चलता है कि जहाँगीर की १२ वीं वर्ष-गाँठ के समय इसने ७ हाथी और १ हथिनी भी भेंट की थी। इससे बादशाह ने खुश होकर इसे एक हजार का मनसब और कुछ जागीर दी थी, पर यह मालवा के अधिकार में ही बना रहा। अमोदा के शिलालेख से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मालवा की स्वेदारी से अलग कर दिया गया था। इससे अब यह राजा हो गया था थीर इसे महाराजा कहते थे।

३—पिता की मृत्यु का हाल सुनकर प्रेमनारायण दिल्ली से वापस चला श्राया। इसके श्राने के समय वीरसिंहदेव बुंदेला दिल्ली ही में थे। यह उनसे न मिल सका। इसे वीरसिंहदेव ने अपना अपमान समका और वह मरने के समय हु कारसिंह से इसका बदला लेने के लिये चढ़ाई करने की वसीयत कर गया। इसी कारण जुक्तारसिंह ने गोंड़वाने पर चढ़ाई कर दी। पर चढ़ाई करने का यह कोई कारण न था। अलबत्ता गोंड़वाने में उस समय गाय और बैल दोनों हल में जोते जाते थे। जुक्तारसिंह ने लड़ने का यही बहाना सोचकर लड़ाई ठानी और संवत् १६-६१ में प्रेमनारायण के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में प्रेमनारायण मारा गया और जुक्तारसिंह ने चौरागढ़ का किला ले लिया। जिस समय यह युद्ध हुआ उस समय प्रेमनारायण का पुत्र हृदयशाह दिल्ली मे था। उसे इस युद्ध की खबर और अपने पिता की मृत्यु का हाल वहीं मिला। हृदयशाह ने बादशाह शाहजहाँ से इस बात की शिकायत की। उसने इसे सहायता देने का वचन दिया।

४—शाहजहाँ ने इस धाशय का एक पत्र जुक्तारसिंह के पास भेजा कि वह चौरागढ़ का किला राजा हृदयशाह की वापस दे दे धौर इस धनिधकार-चेष्टा के बदले १० लाख रुपए जुर्माने के देवे। जुक्तारसिंह ने ऐसा करने से इनकार किया धौर लड़ने की तैयारी की। तब बादशाह ने धौरंगजेब के सेनापितत्व में २० हजार सिपाही जुक्तारसिंह की पकड़ने के लिये भेजे। इनके साथ में धब्दुह्माखाँ बहादुर, फीरोजजंग धौर खानदौरान भी गए थे। इनके सिवाय रीवाँ का बघेल राजा धमरसिंह धौर चंदेरी का देवी-सिंह भी था। जुक्तारसिंह ने भी ५०० सवार धौर १०००० पैदल सिपाहियों की सेना तैयार कर रखी थी। इन्होंने शाही फीज को रेकिना चाहा, पर वह बढ़ती ही आई। इसने अपनी हार देखकर धपने खजाने धौर परिवार के मनुष्यों को धामीनी भेज दिया। पोछे से थोड़ी सी सेना बीड़के की रचा के लिये रखकर खुद भी धामीनी

चला आया। शाही फीन ने ओड़ छे का किला तोड़ डाला और छसे देवीसिंह चंदेरीवाले के अधिकार में कर दिया। फिर इसने जुक्तारसिंह का पीछा किया। जब यह घामै। नी के निकट आई तब वह यहाँ से चैरागढ़ की ओर माग गया। शाही फीज ने घामै। पहुँचते ही गोले बरसाना शुरू कर दिया। किले के तेप-खाने में चिनगारी गिरने से आग भभक उठी और सब बारूद जल गई, जिससे किले की ८० गज लंबी दीवार उड़ गई। इस अग्नि से ३०० मनुष्य और २०० घेड़े जल गए। धामै। का खजाना छुओं में फेंक दिया गया था। इसे ढूँढ़ने पर मुगल सेना को केवल दे। लाख रुपए का माल मिला। इसकी देख-रेख करने के लिये सर-दार खाँ यहाँ रखा गया और यह इलाका रानगिर में मिला दिया गया।

५—यहाँ से शाही फीज चैरागढ़ की श्रीर बढ़ी। जुकारसिंह ने फीज की श्रात देख किंले की तोपे तुड़वा दो श्रीर श्राप प्रेमनारायण का खजाना ले दिचण की श्रीर रवाना हुआ, परंतु बादशाही फीज ने उसका पीछा न छोड़ा। यह गढ़ा श्रीर लांजी होती
हुई चाँदा की श्रीर बढ़ी। चाँदा में जुक्तारसिंह श्रीर बादशाही सेना
से घनघार युद्ध हुआ। उसके पास तो श्रीक सेना थी नहीं, इससे
वह हार गया श्रीर जंगल की श्रीर भाग गया। यहाँ पर गेंड़ों ने
राजा जुक्तारसिंह श्रीर उसके लड़के विक्रमाजीत की पकड़कर मार
हाला। पीछे से खानेदीरान ने इनका सिर काटकर दिल्ली भेज
दिया। यह घटना वि० सं० १६-६० में हुई।

६—जुभारसिंह के मरने पर हृदयशाह को अपने बाप का राज्य मिल तो गया पर पीछे से शाहजहाँ ने इससे ''वायाँबाँ" की सरकार बदले में माँगी और इनकार करने पर अपने मनसबदार ओंड़छे के राजा पहाड़सिंह को वि० सं० १७०८ मे आक्रमण करने को भेजा। पहाड़सिंह ने हृदयशाह से चौरागढ़ का किला ले लिया। इस तरह १८ वर्ष राज्य करने के बाद यह अपनी प्राचीन राजधानी चौरागढ़ से अलग कर दिया गया। अब यह मंडला (रामनगर) चला आया। यह घटना नि० सं० १७२४ की है। इस बीच में यह कहाँ-कहाँ रहा, इसका पूरा पूरा इतिहास नहीं मिलता। ऐसा पता चलता है कि यह चौरागढ़ से भागकर बांधोगढ़ के राजा अनूपसिंह के पास चला गया था, पर पहाड़सिंह ने यहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा। इससे राजा अनूपसिंह की भी हानि इठानी पड़ी।

७—हृदयशाह ने रामनगर की प्राकृतिक शोभा पर मोहित हो यहाँ पर एक किला और कई महल बनवाए थे। इसकी खो का नाम सुंदरी था। इस रानी ने भी कई मंदिर बनवाए थे। इसी राज-वंश के लेखों से ऐसा भी पता चलता है कि इसका विवाह बचेल राजकन्या के साथ हुआ था। इसके छत्रशाह और हरीसिंह नाम के दो लड़के थे। हृदयशाह ०० वर्ष राज्य कर वि० सं० १७३५ में परलोक को सिधारा।

— छत्रशाह अपने पिता के मरने पर गही पर बैठा। इस समय हरीसिंह ने भी गही के लिये दावा किया, पर सफल न हुआ। अंत मे उसने अपनी जागीर पर ही संतोष किया। छत्रशाह ७ वर्ष राज्य कर मर गया। इसके बाद केसरीसिंह राजा हुआ, यह छत्रशाह का लड़का था। इसके समय में घर मे फूट उत्पन्न हो गई जिससे आपस में कलह द्वाने लगी। इसके चचा हरीसिंह ने इसे मार भगाया। ग्रंत मे श्रीरंगजेब ने हरोसिंह की भी अन्यान्य जागीर-दारों के समान वि० सं० १६४१ मे अधिकार दे दिए। पर इससे प्रजा लुश न थी, इससे यह अधिक दिन राज्य न कर सका। लोगों ने इसे ७ वर्ष के पश्चात् मार डाला। तब केसरीसिंह राजा हुआ श्रीर इसके बाद नरिंदसिंह ने गही पाई। पर हरीसिंह के लड़के पहाड़िसंह ने श्रीरंगजेब से सहायता मांगी। श्रीरंगजेब ने पहाड़िसंह की सहायता की श्रपनी सेना दी श्रीर पहाड़िसंह ने निरंदशाह को हरा दिया, परंतु प्रजा ने पहाड़िसंह की न चाहा श्रीर उसे वापस जाना पड़ा। इसी समय दिल्ली के बादशाह ने पहाड़िसंह को श्रीर भी सहायता दी। पहाड़िसंह इसी युद्ध में मारा गया। उसके दो लड़के थे। वे श्रीरंगजेब की प्रसन्न करने के लिये मुसलमान हो गए। ये दोनों लड़के भी युद्ध में मारे गए श्रीर निरंदशाह श्रव निश्चित हो गया।

दे—इन सब लड़ाई-भगड़ों से निरंदशाह का राज्य चीय है।
गया। युगल सेना से युद्ध करने के लिये उसे कई राजाओं से मदद
लेनी पड़ी थी। इस सहायता के बदले में उन राजाओं को देश का
बहुत सा भाग देना पड़ा। पाँच गढ़ बुंदेल खंड के राजा छत्रसाल
को देने पड़े। इन पाँच गढ़ों में चार गढ़ सागर जिले के थे धौर एक
दमीह जिले का था। उसे युगलों से सुलह कर लेनी पड़ी। इस
सुलह के अनुसार युगलों ने निरंदशाह को गही पर कायम रखना
स्वीकार किया धौर पाँच गढ़ गेंड़वाने के इससे ले लिए। इन पाँच
गढ़ों में से तीन गढ़ तो सागर जिले के थे धौर शेष दे। गढ़ हटा और
मिड़ियादें। नाम के दमीह जिले के। इस प्रकार सागर धौर दमीह
जिले गेंड़ राज्य से निकल गए। इसके पूर्व १० गढ़ अकबर ने चंद्रशाह से धौर चौरागढ़ आदि शाहजहाँ ने हृदयशाह से ले लिए थे।

१०—नरिंदशाह ३७ वर्ष राज्य कर के वि० सं० १७८६ में परलोक को सिधारा। इसके परचात इसका लड़का महाराजसिंह?

<sup>(</sup>१) संवत् १६८३ आश्विन दृष्ण के पूर के समय मंडला में अनक घाट निक्ले हैं। उनमें से एक पर मोटे मोटे अवरों में 'महाराजशाह' लिखा है। संसवतः यह इसी का चनवाना हो। ऐसे ही यदि इसने महाराजपुर भी चसाया हो तो आश्चर्य नहीं।

गही पर बैठा। इस समय इस राजवंश मे सिर्फ २६ ही गढ़ बाकी रह गए थे। ये सब जबलपुर श्रीर मंडला के ही स्रास-पास रहे होंगे। महाराजशाह सुगल बादशाह के स्रधीन था। पर महाराष्ट्र के पेशवा इस समय सुसलमानों से स्वतंत्र थे श्रीर ये लोग अन्य हिंदू राजाओं को भी स्वतंत्र होने के लिये मदद देते थे। पेशवाओं ने गढ़ा मंडला के राजा महाराजशाह से सुगल बादशाहत से संबंध ते।इकर पेशवाओं की स्रधीनता स्वीकार करने के लिये कहा। महाराजशाह ने यह स्वीकार न किया। इस पर पेशवा ने संवत् १८०० में मंडला पर चढ़ाई कर दी। महाराजशाह युद्ध में मारा गया। इसके शिवराजशाह धीर निजामशाह नाम के दो लड़के थे। शिवराजशाह ने मराठों की स्रधीनता स्वीकार कर ली थी। इससे गींड़ राज्य से प्रतिवर्ष चार लाख रुपए महाराष्ट्र को चौथ के रूप मे जाने लगे। नागपुर के भेंसले यहां की चौथ उगाहा करते थे। इसी बहाने से जब गींड़वाने से चौथ शर्तों के अनुसार न पट सर्का, तब गींड़ राज्य से चौथ के बदले मे ६ किले भेंसलों को दिए गए।

११—शिवराजशाह ७ वर्ष राज्य कर विक्रम संवत् १८०७ में मरा। उसके बाद उसका लड़का दुर्जनशाह गदी पर बैठा। यह बड़ा क्रूर था और प्रजा इससे बहुत असंतुष्ट थी। राज्य-प्रबंध भी इसके समय में बहुत खराब रहा। यह सिर्फ छः महीने ही राज्य कर पाया था कि इसके चाचा निजामशाह ने दुर्जनशाह की मरवा डाला और वि० सं० १८०६ में वह स्वयं गही पर बैठा। यह योग्य शासक था। निजामशाह ने राज्य की उन्नति का बहुत प्रयत्न किया, परंतु राज्य की दशा बहुत ही बुरी हो गई थी। इससे यह उसकी यथोचित उन्नति न कर सका। यह २७ वर्ष राज्य कर परलोक को सिधारा। इसके मरने पर राज्य में गही के लिये फिर क्याड़े आरंभ हुए और मराठों ने हस्तचेप किया। लोगों ने

निजामशाह के भतीने नरहरशाह को सहायता दी। इससे इसी की राज्य-गही मिली। परंतु इससे मराठे प्रसन्न न रहे। तीन वर्ष बाद मराठों ने नरहरशाह को राज्यगही से उतार दिया श्रीर सुमेरशाह को राजा बनाया। यह काम सागरवालों का था। पीछे से इन्होंने सुमेरशाह को पकड़कर गोरमामर के किले में कैद कर दिया। यह सिर्फ ६ महीने ही राज्य कर पाया था। पीछे से इन लोगों ने नरहरशाह को गही पर बैठा दिया। इससे यह सागर-वालों के अधीन हो गया, पर ये उसके हर एक कार्य में हस्तचेप करने लगे। जब नरहरशाह ने मोराजी की सेना का वि० सं० १८३७ में विरोध किया तब वह भी खुरई मे कैद कर दिया गया और गढ़ा राज्य पर मराठों ने अपना अधिकार कर लिया। नरहरशाह वि० सं० १८४६ में परलोक को सिधारा।

१२—सुमेरशाह पहले से ही कैंद था। वह भी वि॰ सं० १८६१ में मर गया। यहां से गोंड़ राज्य का ग्रंत हो गया, परंतु मराठों ने सुमेरशाह के लड़के शंकरशाह को नाम मात्र के लिये राज्य दे दिया। इसने वि० सं० १८१३ तक राज्य किया। पर संवत् १८१४ में यह ग्रीर इसका भाई रघुनाथशाह दोनों राज-विद्रोहियों से मिल गए। ग्रंत में पकड़कर इन्हें गोली मार दी गई। श्रव इस राजवंश की संतति दमोह जिले के सिलापरी श्राम में रहती है ग्रीर उसे ब्रिटिश राज्य की ग्रोर से सिर्फ ५०) माहवार मिलते हैं।

१३—अपर कह चुके हैं कि गोंड़ राज्य भूपाल (भोपाल), सागर, दमोह और जबलपुर में फैल गया था। यह राज्य धीरे-धीरे चंदेलों के शक्तिहीन होने से और मालवा में से मुसलमानों का अधिकार निकल जाने से बढ़ा। जबलपुर के उत्तर में गोंड़ लोगों के पहले पड़िहार (या परिहार) लोग राज्य करते थे। कहा जाता है कि बिलहरी में पहले लक्त्मणसेन पड़िहार का राज्य था। लक्त्मणसेन की लड़की का ज्याह एक गोंड़ राजा के साथ हुन्ना ग्रीर इसी गोंड़ राजा की विलहरी श्रीर उसके आस-पास का भाग मिल गया। इस श्रीर पड़िहार लेगों का राज्य बहुत प्राचीन काल मे था। चंदेलों ने पहिहारों से राज्य लिया था। उचेहरा पहले तो पहि-हारों के हाथ में था, पश्चात् वह चंदेलों के हाथ में आया। पिंड़-हारों का राज्य चंदेलों श्रीर गेंड़ लोगों के अधिकार मे आने के पश्चात् पड़िहार लोग चंदेलीं धीर गोंड़ लोगों के राज्य के कहीं कहीं सूबेदार रहे। चंदेलों के राज्य का ग्रारंभ और गेंड़ों के राज्य की नींव संभवत: समकालीन ही हो, पर प्रमाणाभाव के कारण निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इंदेले पहले बढ़े और पहले ही गिरे। गोंडू लोगों का राज्य रानी दुर्गावती के राज्यकाल मे उन्नति के शिखर पर पहुँचा। परंतु रानी दुर्गावती के मरने के बाद अवनति श्रारंभ हुई। श्रकबर ने रानी दुर्गावती की हराने के पश्चात् भोपाल का प्रदेश ले लिया। सागर श्रीर दमोह के जिले नरिंद-शाह के हाथ से निकल गए धीर उनका भाग कुछ मुगलों के धीर कुछ बंदेलों के अधिकार में चला गया। जी कुछ शेष बचा वह मराठों ने नष्ट कर दिया।

१४—गोंड़ राजा हिंदू और जाति के संभवत: चत्रिय होंगे। ऐसा कहते हैं कि एक गोंड़ राजा का विवाह लक्ष्मणसेन पड़िहार की कन्या के साथ हुआ था। रानी दुर्गावती भी चंदेल राजा की कन्या थी। ऐसे ही हृदयशाह का विवाह भी बवेल राजवंश मे हुआ था। ये ही उपर्युक्त कथन के प्रमाण हैं।

#### ऋध्याय १३

## बुंदेलीं की उत्पत्ति

१—जिस प्रदेश का इतिहास लिखा जा रहा है उसे आजकल बुंदेल खंड कहते हैं, परंतु पूर्व में इसे जेजाभुक्ति और जम्मोती कहते थे। इसका "बुंदेल खंड" नाम पड़ने का यही कारण है कि यहाँ पर बहुत काल से बुंदेले ठाकुरों का राज्य रह आया है। इनकी उत्पत्ति के विषय में भी कई दंतकशाएँ प्रचित्त हैं। परंतु उनकी

कर्तृ राज संवत् ७३१ में काशी गया। वहाँ पहुँचते ही इसने दिवादास नामक शनि राजपूत राजा को गद्दी से बतारने का प्रयत्न किया। पश्चात् वहाँ के राजा माघ की कन्या "वरा" का पाणिग्रहण किया। इस समय इस राज्य की दशा श्रद्धी न थी। इससे कर्तृ राज ने पंडितों की सजाह से श्रश्भ प्रहों की शांति करवाई जिससे ये अहनिवार कहाए। इसका श्रपश्चंश गहर-वार हो गया। कर्तृ राज (सं० ७३१) से लेकर सं० ११०५ तक बीस राजा (कर्तृ राज, महिराज, मूर्घराज, बद्यराज, गरुद्सेन, समरसेन, श्रानंद-सेन, करनसेन, कुमारसेन, मोहनसेन, राजसेन, काशीराज, रयामदेव,प्रह्लाद-देव, हमीरदेव, श्रासकरन, श्रमयकरन, जैतकरन, सोहनपाळ श्रीर करनपाळ)

<sup>(</sup>१) इन्द्र खंदेले अपनी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाते हैं कि महाराज रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंश में इन्द्र समय के उपरांत गगनसेन और कनक-सेन राजा हुए। कनकसेन ने वि० सं० २०१ में गुजरात में बहुमीपुरा बसाया और वहीं रहने लगे, किंतु गगनसेन वि० सं० २१६ में पूर्व की ओर चले आए। कर्नुराज के पूर्व गगनसेन के वंश्वजों का सिर्फ इतना ही पता लगता है कि गंगा ऋषि ने गयाजी में एक मंदिर बनवाया था और प्रधुम्न ऋषि ने प्रयागराज में अलयवट लगवाया था। ऐसे ही इंद्रशुम्न ने पुरी में जगजाथली का मंदिर और इंद्रदमन नामक तालाब खुदवाया था। इनके सिवाय भोड़के के माटों से यह भी पता लगता है कि कर्नुराज के पूर्व इहा राजा काशी में रहने लगा था। इसका नाम अनिरुद्ध था। यह और इसके वंशज शनि राजपुत राजाओं के अधीन राज्य करते थे।

प्रामाणिकता में संदेह है। अलबता ऐसा हो सकता है कि इनके पूर्व-पुरुषों ने विध्यवासिनी देवी की उपासना की हो। इसी से "वुंदेला" नाम विध्य से बहुत कुछ संबंध रखता है। अब इस नामकरण की दंतकथाओं की उल्लेख करना ठीक होगा।

२—चंदेल राजा परमर्दिदेव के समय गढ़ कुंडार एक किला या। यहाँ पर राजा परमर्दिदेव की ओर से शिवा नाम का एक परमार चित्रय किलेदार या और वही यहाँ की सेना का अधिनायक भी था। इसकी अधोनस्थ सेना में खूबसिंह नाम का एक खंगार या। यह सदा स्वतंत्रता का स्वय्न देखा करता था। जब वि० सं० १२३ ६ में पृथ्वीराज चौहान से परमर्दिदेव हार गया और शिवा भी लड़ाई मे मारा गया तब खूबसिंह स्वतंत्र हो गया और इसी युद्ध से गेंड़ लोग भी पूर्वी-पश्चिमी भाग के मालिक बन बैठे। राजा पृथ्वीराज चौहान वि० सं० १२४ ६ में शहाबुद्दीन यहम्मद गोरी से युद्ध में हारा और कैद किया गया। तब उसके सरदार लोग भो, जो धसान नदी के पश्चिमी भाग में सूबेदार थे, स्वतंत्र हो गए; किंतु कुतुबुद्दीन ऐक्क की चढ़ाई के पश्चात् ये सब उसके अधीन हो गए और जगमनपुर में एक अफगान सूबेदार नियत किया गया।

३—इसी समय बुंदेले भी अपना राज्य स्थापित करने लगे। भाँसी के आस-पास खंगारें का राज्य बहुत दिनों तक बना रहा, वरन् मुसलमानों के आने के पश्चात् भी ये लोग कुछ भाग पर राज्य करते रहे। इससे बुंदेलों ने राज्य के लिये पहले खंगारें से डी

हुए हैं। पर सिवाय नामावली के उनके राजत्वकाज की घटनाओं का कुछ भी पता नहीं लगता। करनपाल के कनद्रपाल भी कहते थे। इसके वीर, हेमकरन, अरिब्रह्म (अरिवर्म्मा ) नाम के तीन पुत्र हुए थे।

सुठमेड़ की। इनसे लड़कर राज्य-लेनेवाले बुंदेल राजा का नाम सोहनपाल है।

४—इसमें संदेह नहीं है कि बुंदेलों की उत्पत्ति काशी के गहर-वार राजघराने से हैं। पूर्वकाल में इनका राज्य बुंदेलखंड की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ था। परंतु यह कब धौर कैसे निकल गया इसका ठीक ठीक पता नहीं लगता। जिस भाग पर गहरवारों का राज्य था उसे अब भी गहोरा कहते हैं। इसके अधि-काश भाग पर फिर चेदि देश के राजाओं ने अधिकार कर लिया था। इसी प्राचीन गहरवार राजवंश से बुंदेलों की उत्पत्ति हुई है।

प्र--- अपर लिखा जा चुका है कि करनपाल के वीर, हेमकरन छीर अरिब्रह्म नाम के तीन लड़के थे। हेमकरन था तो छोटा पर बड़ा बुद्धिमान था। इससे पिता का इस पर विशेष प्रेम था, जिससे पिता ने इसे राजगही छीर दूसरों को जागीरें दीं। पिता के मरते ही बीर छीर अरिवर्मा ने हेमकरन से राज्य छीन लिया। इससे उदास होकर इसने काशी के शनि राजा के पुरेहित गंजाधर पंडित की सम्मति से विंध्यवासिनी देवी की आराधना की छीर वैशाख सुदी १४ संवत् ११०५ को वरदान पाया। परंतु युद्ध में यह भाइयों से हार गया। इसलिये इसने फिर भगवती की पूजा की जिससे भगवती ने इसे आवश्य सुदी ५ गुरुवार सं० १११२ को प्रसन्न होकर "विजयी हो" ऐसा वरदान दिया।

६—इस समय बुंदेलखंड मे चंदेलों के राज्य का हास होना भारंभ हो चुका था। बुंदेलखंड का पश्चिमी माग मुसलमानें के

<sup>(</sup>१) सं० ११०१ की वैद्याख सुदी १४ की ता० २६-४-१०४= श्रक्रवार था।

<sup>(</sup>२) सं० १९१२ की आवण सुदी १ की ता॰ ३१-७-१०११ सीम-वार था। इस वर्ष आवण अधिक मास था।

हाथ में था थ्रीर उत्तरीय माग का अधिकांश मी मुसलमानों के अधिकार में आ गया था। दिल्ली माग मे गोंड़ लोग अपना राज्य जमाने के प्रयक्ष मे लगे हुए थे। जो राज्य इस समय थे वे सब शिक के सहारे ही चल रहे थे। जो शिक्तमान होता था वही अपनी सेना के जोर से स्वतंत्र शासक वन सकता था। दिल्ली के मुसलमान शासक अपने राज्य में सूबेदार नियत कर दूरस्थ प्रदेशों का शासन करते थे। पर ये ही लोग केंद्रस्थ राज्य की शिक्त हीनता से लाम उठाकर स्वतंत्र बन जाते थे। वुंदेल खंड में मुसलमानों का राज्य पक्षी तौर से विलक्कल ही न जम पाया। थोड़े दिनों तक इनका राज्य यदि कहीं रहा भी तो वुंदेले इनकी ओर से सूबेदार रहे, धार वे ही फिर स्वतंत्र बन वैठे। अलवता अकबर के समय मे वुंदेल खंड में मुसलमानों का जोर रहा, पर वह भी बहुत दिनों तक न ठहर सका। बुंदेले इसे और इसके वंशों को भी सदा तंग करते रहे।

७—देश की ऐसी अनिश्चित दशा में हेमकरन की अपने पराक्रम द्वारा राज्य स्थापित करने का अच्छा मौका हाथ लगा। यह पराक्रमी और शूर ते। था ही, थोड़ी-बहुत सेना इक्ट्टो कर इसने अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया। परंतु इसने कितना देश जीता था, इसका पता लगना कठिन है। अलबत्ता ऐसा मालूम होता है कि इसने मिरलापुर के पास गहरवारपुरा (गैर) नाम का एक गाँव वसाया था। इसे पंचम भी कहते थे। यह लगभग १६ वर्ष राज्य कर वि० सं० ११२८ में परलोक को सिघारा। इसके लड़के का नाम वीरमद्र था। छत्रप्रकाश में इसे वीर लिखा है।

<sup>(</sup>१) वैवस्त्रत मन्वन्तर के आदि में नारायण की नामि से कमल और कमल से ब्रह्मा, इनसे मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप की अदिति नान्नी भार्या से सूर्य और सूर्य के वंश में रघु हुए। इस वंश में राजा दशरथ,

द—वीर (वीरभद्र) अपने पिता के मरने पर, वि० सं० ११२८ में, गही का अधिकारी हुआ। इसके ५ विवाह हुए थे। पहला विवाह डैंडियाखेरे के वैस चत्रिय रामसिंह की कन्या से हुआ। दूसरा रामपुर के वचेल राजा की पुत्री से, वीसरा छिनपरसींदा के वैस राजा प्रेमचंद की कन्या से, चैाया सानपुर के चैाहान राजा छत्रसाल की पुत्री से और पॉचवॉ विवाह पाटन के प्रतापपाल तीमर की कन्या से हुआ था। वीर भी अपने पिता के समान उद्योगी और परात्रमी था। इसने सारे वुंदेल खंड से मुसलमानों को निकाल देने का निश्चय किया। सबसे पहले इसने भदीरिया राजपूर्ती से युद्ध कर अंटेर ले लिया। फिर अफगान सरदार तातार को को साथ जगमनपुर में युद्ध किया। इस युद्ध में तातार खाँ धीर उसके सब साथी सरदार हार गए, जिससे उसके अधिकार का वह सब प्रदेश जो कार्ला के झास-पास था वीर ने ले लिया। ऐसा कहते हैं कि इस समय तातार खाँ के अधीन छोटे बड़े ७२ सरदार थे। किसी किसी का ऐसा भी मत है कि वीर ने कलचुरियों से कालिंजर का किला भी ले लिया था।

र-इस प्रकार इसने वुंदेलखंड के अधिकांश पर अपनी राज-सत्ता स्थापित कर ली और महोनी अपनी राजधानी बनाई। वीर ने

दशरथ के राम और शमचंद्र के लव और कुश ये दे। छड़के पैदा हुए। पश्चात् कुश के हरिव्रह्म, इनके महिपाछ, अवनपाल, कमछचंद्र, चित्रपाल, बुद्धिपाल, और विहंगराल। ये सातों भ्रयोध्या ही में रहे पर विहंगराल का लढ़का काशी-राल काशी चला श्राया। इससे इस दंश में क्रमानुसार गहिरदेव, विमलचंद्र, नानकचंद्र, गोपचंद्र, गोविंदचंद्र, टिहनपाल, विंध्यराल, शानकदेव, यीमल-देव श्रार श्रर्जुनदेव हुए। इसके छड़के का नाम वीरमद्र था। इसके लड़के का नाम पंचम या हेमकरन था। ) भोड़का स्टेट गजेटियर श्रीर छन्नप्रकाश की दंशादली में भिन्नता है। गजेटियर में हेमकरन पिता श्रीर वीरमद्र पुत्र लिखा है, पर छन्नप्रकाश में वीरमद्र पिता श्रीर हेमकरन पुत्र लिखा है।)

अपनी तलवार के जार से बहुत सा प्रदेश इस्तगत कर लिया, इससे इसका नाम लोहधार पड़ गया। इसकी दूसरी रानी से रगाधीर, तीसरी से करनपाल श्रीर पॉचवीं से हीराशाह, हंसराज श्रीर कल्यानशाह नाम के पुत्र हुए। यह १६ वर्ष राज्य कर वि० सं० ११४४ में परलोक को सिधारा। इसका ज्येष्ठ पुत्र रागधीर छोटी ही उम्र मे मर गया था इससे करनपाल राजगही पर बैठा। यह भी अपने पिता के समान पराक्रमी था। इसके चार विवाह हुए थे। पहला विवाह हिरदेशाह पड़िहार की कन्या से हुआ था। इसके कत्ररशाह, उदयशाह धीर जामशाह नाम के तीन लड़के हुए थे। दूसरा विवाह मोरी के अमरशाह चौहान की कन्या से हुआ था। इससे शीनकदेव श्रीर नै।नकदेव नाम के दे। खड़के हुए थे। तीसरा विवाह जसवंतिसंह राठार की कन्या से भ्रीर चौथा कान्हपुर के राठौर खुमानसिंह की फन्या से हुआ था। इससे वीरसिंह नाम का पुत्र हुआ था। इन्होंने बनारस के मानसिंह घाट का जीर्धी-द्धार करवाया था। इसे स्रव मधिकधिका घाट कहते हैं। ये वड़े ही दानी थे।

१०—करनपाल की मृत्यु के पश्चात् वि० सं० ११६ € में कन्नरशाह राजा हुआ। यह १८ वर्ष राज्य कर निस्संतान मर गया।
इसके पीछे इसका भाई शैनिकदेव वि० सं० ११८७ मे गद्दी पर
बैठा। इसका विवाह पृथ्वीपुर के मजबूतिसंह राठार की कन्या
से हुआ था, पर कोई संतान नहीं हुई। यह २२ वर्ष राज्य कर
स्वर्गवासी हुआ। इसकी मृत्यु के पश्चात् इसका भाई नौनकदेव
वि० सं० १२०६ में गद्दी पर बैठा। इसका विवाह इंदुरखा के
बल्लारशाह गाँड की कन्या से हुआ था, पर कोई संतान नहीं हुई।
यह वि० सं० १२२६ मे परलोक को सिधारा, परंतु इसने अपनी
मृत्यु के पूर्व ही अपने मतीजे बीरसिंह के पुत्र मोहनपति को

वि० सं० १२१६ में गोद लेकर उत्तराधिकारी नियत कर दिया था। इससे यही गदी पर बैठा। पर इसके भी कोई संतान न हुई इससे यह उदास हो राजगदी अपने भाई अभय भूपित की दे तप करने चला गया। अभय भूपित वि० सं० १२५४ में राजा हुआ था, और इसने १८ वर्ष राज्य किया था। इसके समय मे राज्य की बुद्धि नहीं हुई। इसके दे। विवाह हुए थे। पहला विवाह नीमरान के जगशाह चौहान की कन्या से और दूसरा अंटेर के गौड़ राजपूत तेनसिंह की कन्या से हुआ था। ज्येष्ठ राजमहिषी से अर्जुनपाल और महेशपाल नाम के दे। पुत्र हुए थे। यह वि० सं० १२७२ में अपने पुत्र अर्जुनपाल को राज्य दे काशीवास के लिये चला गया।

११—मर्जुनपाल महोनी से ही राज्य करते रहे। इनके तीन विवाह हुए थे। पहला शाहाबाद के मुकुटमिय चीहान की कन्या से छीर दूसरा हीरासिंह तीमर की कन्या से हुआ था। इसके सोहनपाल नाम का पुत्र हुआ था। इसका तीसरा विवाह बीरम के धंधेरे ठाकुर ईश्वरीसिंह की कन्या से हुआ था। इससे वीरपाल छीर द्यापाल नाम के दे। लड़के हुए थे। वीरपाल के वंशज आज-कल कींच के पास बीग्रोना, विरोदा, कुरार और देवगाँव में रहते हैं। अर्जुनपाल वि० संवत् १२८६ में स्वर्गवासी हुए। इनके मरने पर क्या-क्या हुआ यह तो पूर्ण रूप से नहीं मालूम होता, पर ऐसा पता लगता है कि वीरपाल अपने भाई सोहनपाल को गहो से छतार स्वयं राजा हो गया। इसने सोहनपाल के भरण-पोषण के लिये कुछ जागीर दे दी पर यह बात उसे बहुत ही बुरी लगी। इससे वह जागीर छोड़ उदास हो घर से निकल गया। वह कुछ दिनों तक इधर-उधर घूमता रहा पर अंत मे गढ़ कुंडार आया। यहाँ पर खूबसिंह खंगार का वंशज हुरमतिसंह राज्य करता था। सोहन-

याल ने इससे महोनी निकालने के लिये सहायता माँगी। परंतु हुरमतिसंह ने सहायता देना स्वीकार न किया। सोहनपाल हिम्मत न हारा और अपने उद्योग में लगा रहा। इस समय राजपूत लोग मुसलमानों के आक्रमणों से बहुत ही निर्वल है। रहे थे। इससे मुसलमानों ने इनके साथ वैवाहिक संबंध करने का उद्योग किया; पर राजपूतों ने इसे स्वीकार न किया, यद्यपि ये लोग इसे रोक भी न सके।

१२-सोहनपाल बड़ा ही साहसी श्रीर दृढ़प्रतिज्ञ था। इसने श्रपना स्वतंत्र राज्य कायम करने की ठान ली थी। इससे यह धीरे धीरे लोगों को अपनी छोर मिलाने लगा छीर राजपूत भी दिल से सहायता देने लगे। धंत में इसके पास एक बड़ी सेना हो गई। इसने पहले हुरमवसिंह से सहायता मॉगी थी पर इसने न दी थी, इससे सोहनपाल ने इससे बदला लेना चाहा भीर भपनी सेना लेकर वेतवा के किनारे हेरा हाल दिया। यहाँ से इसने अपने पुत्र सहजेंद्र की, अपने पुरोहित और धरि नामक प्रधान के साथ, गढ़ कुंडार के राजा हुरमतिसंह के पास दुबारा भेजा। इस समय इसने घ्रपने साहुकार विष्णु पॉड़े के कहने पर सहायता देना ते। स्वीकार कर लिया, परंतु अपनी खड़की का विवाह राजकुमार के साथ करने का वचन लेना चाहा। इसे सुन सोहनपाल बहुत दु:खित हुआ और उसने वि० सं० १३१४ मे इस पर चढ़ाई कर दी। इस समय इसे सिर्फ परमार श्रीर धंधेरी ने ही सहायता दी श्रीर चौहान, कछवाहे, शिलिगा तथा तोमरीं ने सहायता देने से मुँह मोड़ लिया। हुरमतसिह लड़ाई मे हार गया। इससे सोहनपाल ने गढ़ कुंडार पर अधिकार कर लिया।

१३—इस समय कछवाहे आदि चित्रियों ने सोहनपाल को मदद न दी यी इससे इसने इन सब चित्रियों के साथ वैवाहिक संबंध चंद करा दिया। इसका विवाह भवानी के रघुनाथिसंह धंधेरे की कन्या से हुआ था। उससे इसके सहजेंद्र और रामसिंह नाम के दे। पुत्र हुए थे। इसकी धर्मकुँविर नाम की कन्या का विवाह पवायाँ (ग्वालियर) के परमार राजा पुण्यपाल के साथ हुआ था, जो ग्वालियर के तीमर राजा वीरपाल का भांजा था और दूसरी मुक्कटमिय धंधेरे को ब्याही थी। इन संबंधों से परमारी और धंधेरी के साथ इसकी धनिष्ठ मित्रता हो गई, परंतु कई बुंदेले इससे नाराज हो गए। अन्य कई लोगों ने इससे खान-पान भी बंद कर दिया। इस समय सोहनपाल ने गढ़ कुंडार अपनी राजधानी बनाई। पीछे से उसने जैतपुर भी जीत लिया। यह द वर्ष राज्य कर वि० सं० १३१६ में परलोक को सिधारा।

१४--अपने पिता के पश्चात् सहजेंद्र राजगद्दी पर बैठा। इसने अपना राज्य काल्पी और चौरागढ़ तक बढ़ा लिया था। यह २३ वर्ष राज्य कर वि० सं० १३४० मे मरा। इसके पश्चात् इसका पुत्र नीनकदेव गदी पर बैठा। इसका विवाह देवपुर के धंधेरे ठाकुर मकुंदसिह की कन्या से हुआ था। इसके पृथ्वीराज धीर इंद्रराज नाम के दो लड़के हुए थे। नीनकदेव २४ वर्ष राज्य कर वि० सं० १२६४ मे स्वर्गवासी हुआ। इसकी मृत्यु के पश्चात् ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज राजा हुमा। यह बड़ा ही योग्य शासक था। यह हिंदूधर्म की रत्ना करना अपना धर्म मानता था। इस समय मुसलमान लोग हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना थ्रीर हिंदू मंदिरों की अपवित्र करना ही अपना धर्म मानते थे। इस कारण इनसे और हिदुश्रीं से सदा वैमनस्य रहा आता था। बुंदेले शासक लोग हिंदुग्रीं की सदा सहायता किया करते थे। पृथ्वीराज जैसा प्रतापी ध्रीर प्रजापालक था वैसा ही वह धर्म-रचक भी था। इसे यज्ञ-यागादि कर्मों से बड़ा प्रेम था। इसके समय मे धर्म-संबंधी कामीं में बड़ी उन्नति हुई। इससे धीर चंदेल राजा शशांक भूप से

'युद्ध हुम्रा था। यह उसी युद्ध मे घायल होकर वि० सं० १३-६६ में परलोक को सिधारा।

१५—रामसिंह वि० सं० १३-६६ में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् राजा हुआ। यह ३६ वर्ष राज्य कर वि० सं० १४३२ में परलोक-वासी हुआ। इसका विवाह हरपुरा (टीकमगढ़ के पास) के मकुंद-सिंह ६६रे की कन्या से हुआ था। इससे रामचंद्र और मेदनीमल नाम के दें। लड़के हुए थे। इसकी मृत्यु के पश्चात् रामचंद्र राजा हुआ। यह १-६ वर्ष राज्य कर निस्संतान मरा। इसके पश्चात् मेदनीमल वि० सं० १४५१ में गद्दी पर बैठा। कोई कोई इसे मदनपाल भी कहते थे। इसने सिंहुड़ा और महोबा भी अपने राज्य मे मिला लिए थे। इसका विवाह करैया के धंधेरे ठाकुर राजसिंह की कन्या से हुआ था। इससे अर्जुनदेव नाम का पुत्र हुआ। यह ४३ वर्ष राज्य कर वि० सं० १४-६४ मे परलोक सिधारा। अब अर्जुनदेव राजा हुआ।

१६—अर्जुनदेव का विवाह वरेछा (बेरछा) के नवलिसंह परमार की कन्या से हुआ था। इसके मललानिसंह नाम का पुत्र हुआ था। यह ३१ वर्ष राज्य कर अपने पुत्र कुँवर मललानिसंह को राज्य दे वि० सं० १५२५ में काशीवास के लिये चला गया। इसके दो विवाह हुए थे। पहला शाहाबाद के दीवान प्रेमचंद्र की कन्या से और दूसरा वरेछा (बेरछा) के परमारों के यहाँ हुआ था। वि० संवत् १५३५ में बहलूल ने ग्वालियर के राजा कीरतिसंह तोमर पर चढ़ाई की और उससे ८० लाख रुपए दंड के लेकर इसलिये चला गया कि राजा कीरतिसंह ने जीनपुर के हुसेनशाह शर्की की सहायता की थी। इसी समय राजा मललानिसंह ने भी राजा कीरतिसंह की मदद की, इससे इन्हें भी बहलूल के साथ युद्ध करना पढ़ा। यह युद्ध वि० सं० १५३५ में हुआ था। यहाँ से बहलूल

<sup>(</sup>१) फरिस्ता मे इस युद्ध का हाळ नहीं विका है।

इटावा होते हुए दिल्ली गया था। रास्ते में इसने राजा संगतसिंह 'को हराया था।

१७—अब तक राजधानी गढ़ कुंडार ही में थी, पर किसी किसी का मत है कि ये ही राजधानी गढ़ कुंडार से क्रोढ़ का लाए थे। इनके छ: पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र रुद्रप्रताप गदी पर बैठा था। शेष खड़िसंह, जोगजीतिसंह, सिंघजैतिसंह (जैतिसंह), शाह दीवान, (मित्रसैन) थ्रीर देवीसिह थे। इन सब को अलग अलग जागीरें दी गई थीं। इससे जो जहाँ रहे उनकी संतित अब उसी नाम से पुकारी जाती है। खड़िसंह को बरेठी मिली। जोगजीतिसंह खाली में बसे। जैतिसंह ने तलेहटा पाया। शाह दीवान को असाटी मिली थ्रीर देवीसिंह ने नेवारी पाई। मलखानिसंह ३३ वर्ष राज्य कर परलोक को सिघारा।

१८—महाराज मलखानसिंह के पश्चात् ज्येष्ठ कुमार रुद्रप्रताप -राजगही पर बैठे। इन्होंने ख्रोड़के की बहुत उन्नित की। ऐसा कहते हैं कि पूर्व-काल में यहां पिड़हारों का राज्य था छीर छोड़का उनकी राजधानी थी। चंदेलों से परास्त होने पर पिड़हारों का राज्य तो नष्ट ही हो गया था पर राजधानी छीड़का उनकी स्पृति दिलाता हुआ बच रहा था। किंतु मुसलमानों छीर खंगारों के राजत्व-काल में यह भी श्रीहीन हो गया था। इसे महा-राज रुद्रप्रताप ने एक वैभवशाली नगर बनाया। इसी से थे इसके बसानेवालें माने जाते हैं। महाराज रुद्रप्रताप ने ख्रोड़के का किला बनवाने की नींव डाली थी छीर यह वि० सं० १५-६६ में बनकर तैयार हुआ था। यदि शहर की नींव के साथ ही साथ किले का भी आरंभ हुआ हो तो इसके बनने में ८ वर्ष लग गए थे।

<sup>(</sup>१) महाराज रुद्रप्रताप ने वि० सं० १४८८ वैशाख सुदी पूर्थिमा सोमवार, ता० ३ अप्रेस सन् १४३१ ई०, की ओड्झा बसाया था।

१८—महाराज रुद्रप्रताप के दें। विवाह हुए थे। प्रथम विवाह करेरावाले परमार गंगादास की कन्या से धीर दूसरा सहरावाले दीवान मानसिंह धंधेरे की कन्या से हुआ था। करेरावाली महारानी के गर्भ से ३ धीर छोटी रानी से ६ पुत्र हुए थे। इनमें से भारतीचंद और मधुकरशाह की राजगही दी गई थी। राव वदयाजीत आदि ७ लड़कों को जागीरें दी गई थीं और तीन बाल्यकाल ही मे मर गए थे। ये सब बड़े ही पराक्रमी, वीर धीर विद्वान भी थे। महाराज रुद्रप्रताप के राजद्व-काल के समय बाबर की चढ़ाइयों का जोर था। इससे इन्होंने अपने बाहुबल से बहुत सा इलाका जीतकर अपने राज्य मे मिला लिया। इन्हें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने को सिकंदर और इलाहीम लोदी से समय समय पर युद्ध करने पड़े थे। ये बड़े ही घार्मिक थे। गी-रचा करना दें। इन्होंने अपना मुख्य धर्म मान रखा था।

२०—ऐसा कहते हैं कि ये एक समय अपने पुत्र भारतीचंद की राज्यभार सींप गढ़ कुंडार की श्रोर जा रहे थे। इतने में इन्हें जंगल से एक कराहती हुई गाय की श्रावाज सुनाई दी। फिर क्या था, इन्होंने श्रान की श्रान में गाय के पास पहुँच शेर की मार डाला। परंतु क्रोध में श्रा शेर ने भी महाराजा को घायल कर दिया। ऐसा कहना श्रनुचित न होगा कि पूर्वकाल में चित्रय लोग गी-रचा करना श्रपने प्राणों से भी श्रिधक प्रिय समकते थे। महाराज

<sup>(</sup>१) भारतीचंद, मघुकरशाष्ट्र, उदयाजीत, कीरतशाह, सूपतशाह, श्रमानदास, चंदनदास, दुर्गादास, घनश्यामदास, प्रयागदास, भैरोदास श्रीर खीड़ेराय। उदयाजीत की महेवा, श्रमानदास की पँदरा, प्रयागदास की हरसापुर। दुर्गादास की दुर्गापुर, चंदनदास (चंद्रहास) की करेरा, घन-श्यामदास की मैगर्वा श्रीर भूपतशाह की कुंहुरा दिया गया था।

रुद्रप्रताप गी-रत्ता करने के समय शेर से घायत है। गए थे। वे इसी घाव से वि० सं० १५८८ में परतीक की सिधारे।

रश—महाराज रुद्रप्रताप का देहावसान होने पर भारतीचंद्र राजा हुआ। इसके समय में, वि० सं० १६०२ में, शेरशाह सूर ने कालिजर पर चढ़ाई की थी। उस समय उसका आक्रमण रेकिने के लिये राजा भारतीचंद्र ने अपने माई मधुकरशाह को भेजा था, पर कुछ भी लाम न हुआ। किला मुसलमानों के हाथ में चला ही गया। शेर-शाह के मरने पर भारतीचंद्र ने इस्लामाबाद (जतारा) पर चढ़ाई की। इसके समय में ओड़छे के महल और किला वि० सं० १५६६ में बन-कर तैयार हुए। इसी साल राजधानी भी गढ़ कुंडार से पूर्ण रूप से ओड़छे में लाई गई। यह २३ वर्ष राज्य कर वि० सं० १६११ में परलोक को सिधारा, और इसका छोटा माई मधुकरशाह गदी पर बैठा।

रश्—जिस समय मधुकरशाह गद्दो पर बैठा उस समय मुसलमानी का जोर था। ये लोग हर तरह से हिंदुओं की सताया
करते थे। ये कभी उन पर आक्रमण करते और कभी उनके धार्मिक
चिह्नों की नष्ट-अष्ट करते। ऐसे कठिन समय में महाराज मधुकरशाह के सहश धार्मिक राजा का स्वतंत्रतापूर्वक राज्य करना अकबर
को बहुत खटकता था। कहते हैं कि अकबर ने एक बार हुक्म दिया
कि कोई सरदार शाही दरबार में तिलक लगाकर और माला पहनकर
न आए, पर मधुकरशाह बड़े ही कहर धार्मिक राजा थे। ये ऐसी
बातों को कब माननेवाले थे। उस दिन और भी अधिक तिलकमुद्रा लगाकर ये शाही दरबार में गए। यह देख अकबर जाहिर मे
तो बहुत खुश हुआ पर दिल में बहुत कुढ़ा। उसे मधुकरशाह की यह
चाल बहुत खुरी लगी। मधुकरशाह नृसिंह के उपासक थे। एक
दिन अकबर ने इन्हें भी आखेट में चलने के लिये कहा, पर महाराज

मधुकरशाह ने निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया कि मैं अपने इष्ट की मारने नहीं जा सकता। यह सुन बादशाह चुप रह गया। इस तरह धीरे धीरे इन दोनों से वैसनस्य बढ़ता गया। अंत में भ्रकबर ने इसे वश में लाने के लिये दे। बार सेना भेजी। पहली बार न्यामतकुली खाँ ध्रीर ध्रलीकुली खाँ घ्राए ग्रीर दूसरी बार जामकुली खाँ धीर सैयदकुली खाँ धाए थे, पर दीनों बार शाही फीज की ही नीचा देखना पड़ा। ग्रंत से ग्रकबर ने वि० सं० १६३४ में सुहस्सद सादिक खॉ के सेनापतित्व में सेना भेजी। ग्वालियर के राजा आस-करन तामर भी साथ ग्राए थे। इन्होंने संधि करने की बहुत कुछ कोशिश की, पर राजा ने सुलह करना मंजूर न किया। इससे युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में राजकुमार होरलदेव खेत रहे धौर रामशाह जख्मी हो रणचेत्र से चले झाए। इसलिये दोनों में सुलह हो गई पर यह बहुत दिन न चर्ला। वि० सं० १६४५ में फिर ग्रकबर ने ग्रास-करन धीर ग्रब्दुल्ला खाँ को ग्रोड्छे पर ग्राक्रमण करने को भेजा। इस बार श्रीइछे का बहुत सा भाग सुगलों के हाथ लगा। किंतु राजा मधुकरशाह ने न माना । इससे श्रकबर ने सुराद के सेनापतित्व में वि० सं० १६४८ में सेना भेजी। राजा हार गया। इस समय खोड़ छे पर प्रकबर का ग्रधिकार हो गया। इसके कुछ दिनों के पीछे वि० सं० १६४-६ में राजा मधुकरशाह का देहांत हो गया। इनके छ: विवाह हुए थे। इन सब मे महारानी गणेशकुँवरि प्रथम थी। ये भी राजा मधुकरशाह के समान भगवद्गक्ति-परायणा थी। इन्हें श्रीरामजी का इष्ट था। श्रीरामराजा की मूर्ति अयोध्या से ये ही लाई थीं। इनके आठ लड़के थे।

२२- ज्येष्ठ कुमार रामसिंह (रामशाह) अपने पिता के पश्चात् राजा हुआ। शेष सात पुत्रों में से होरलदेव वि० सं० १६३४ के युद्ध में मारे गए थे। इन्हें पिछीर की जागीर मिली थी। तीसर

पुत्र इंद्रजीत को कच्छीवा की नागीर मिली थी। यहाँ पर अव तक इनके महल के ध्वंसावशेष वर्तमान हैं। वीरसिंहदेव ने वड़ीनी पाई थी। ये वड़े ही रणकुशल, पराक्रमी धीर शूर थे। इन्होंने ही अकवर ऐसे प्रवत्त शत्रु पर अपना आतंक जमाया था। ऐसे ही हरिसिंहदेव की भासनेह ( फॉसी जिले में ), प्रतापराव की कुच-पहरिया, रतनसिंह को गौरमामर श्रीर रनसिंहदेव को शिवपुर ( ग्वालियर की सिपरी ) जागीर में दिए गए थे। इस प्रकार भ्रव ष्रीड़िहा रियासत के बाठ भाग हो गए। यद्यपि ये सब ब्रोड़िका के अधीन कहाते थे पर यथार्थ में स्वतंत्र थे। रामशाह अपने अधी-नस्य जागीरदारीं की दवा न सका। इससे एक के बाद दूसरे का है।सला बढ़ा धार वे खतंत्र होते गए। धंत में ब्रोड़का रियासत में २२ जागीरें हो गई । इनमें से ७ में तो इन्हीं के भाई-वंध थे; शेप १५ में परमार, कछवाहे ग्रीर गोंड़ लोग थे। श्रकवर के मरने पर जब सलीम जहाँगीर के नाम से तख्त पर बैठा तब उसने वीर-सिंह की छोड़छे की गही दे दी छीर रामशाह की चंदेरी धीर वानपुर की जागीर दी। इस समय इसकी स्रामदनी १० लाख रुपए थी। यह वि० सं० १६६-६ में मरा।

२४—महाराज रुद्रप्रताप के तीसरं पुत्र टदयाजीत थे। इन्हें महेवा श्राम जागीर में मिला था। टदयाजीत के श्रेमचंद, द्वरय-नारायण, भारतीचंद, गंगादास, काशीदास थीर राघोदास थे ६ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र श्रेमचंद बड़ा ही पराक्रमी थीर गुणवान था। इसने कई स्थानों में मुसलमानों से लड़ाइयाँ लड़ी थीर विजय प्राप्त की। श्रेमचंद के तीन वेटे थे। उनके नाम कुँवरसिंह, मानशाह श्रीर भगवानदास थे। समरोहा नामक श्राम कुँवरसिंह का वसाया हुआ है। मानशाह ने अपना निवास शाहपुर में किया। भगवानदास इनमें वड़ा त्रिद्वान थीर पराक्रमी समक्षा जाता था। भगवानदास

के पुत्र का नाम कुलनंदन था। यह भी अपने पिता की भाँति वड़ा दयाशील, धार्मिक और सद्गुणी था। कुलनंदन के चार लड़के थे जिनके नाम खड़गराय, चंद, सुमानराय और चंपतराय थे। नियमानुसार जागीर के हिस्से सब पुत्रों में बॉटे जाते थे और इस प्रकार चंपतराय को जो जागीर मिली उसकी वार्षिक आय कंवल ३५०) थी।

२५—सब राजवंशनों को नागीरें मिलीं, परंतु राज्य पहले भारतीचंद्र और फिर मधुकरशाह के पास रहा। राजा भारतीचंद्र ने २३ वर्ष और राजा मधुकरशाह ने ३६ वर्ष राज्य किया। राजा भारतीचंद्र की खृत्यु विक्रम संवत् १६११ में हुई। जिस समय मधुकरशाह राजगही पर वैठे उस समय दिल्ली में अकवर बादशाह का राज्य था। अकवर बादशाह ने दूर दूर तक के प्रांत अपने वश में कर लिए थे। मालवा, भीपाल और दिच्या वंदेलखंड का कुछ भाग अकवर के राज्य में था। कड़ा मानिकपुर और उसके आस-पास का देश भी अकवर के अधिकार में था। दमोह और सागर जिले का कुछ भाग गोंड़ राज्य में था, पर थे गोंड़ लोग भी रानी दुर्गावती की मृत्यु के पश्चात् अकवर के अधीन हो गए थे।

# ठ <sup>अध्याय १४</sup> वीरसिंहदेव ख्रीर चंपतराय

१—राजा मधुकरशाह के पश्चात् रामशाह गद्दी पर वैठा। शेष भाइयों को जागीरें दी गई थीं। रामशाह राजा ते। हो गया, पर यह भ्रपने अधीनस्थ जागीरदारें। को अपने वश मे न रख सका। इससे इसके राज्य की दशा बहुत ही विगड़ गई श्रीर केवल

इसी रियासत की छोटी-बड़ी २२ जागीरें हो गई। महाराज मधुकरशाह ने वीरसिंहदेव को बड़ौन (बड़ौनी) की जागीर दी थी। इससे वे वहाँ गए। पर वहाँ के पुराने मनचहे लोगों से न पटी। श्रंत में महाराज ने इन्हें मार भगाया। परचात् पवायां सेना भेजी धीर इसे अपने अधीन कर लिया। तदनंतर तीमर (तामरगढ़) भी इनके हाथ लग गया। अब इनकी धाक चारों श्रोर जमने लगी। लोग इनसे भय खाने लगे। नरवर (नलपुरा) श्रीर केलारस के निवासियों ने भी इनसे भय खाया। परचात् इन्होंने मैना ध्रीर जाटों को हराया, फिर वेरछा धौर करहरा ले हथनौरा पर आक-मण किया और यहाँ के अधिकारी बाघजंग जॉगड़ा की रणचेत्र मे मार डाला। यह हाल देख मांडेर का मुगल सरदार हसनला माग गया श्रीर भांडेर बिना प्रयास ही इनके हाथ लग गया। पीछे से इन्होंने ईचीखाँ से एरछ भी छीन लिया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में इन्होंने सूबा ग्वालियर की हिला दिया। यह देख अकबर ने, घोड़छे के राजा रामशाह धीर ग्वाजियर के आसकरन के साथ सेना देकर, वीरसिंहदेव पर चढ़ाई कर दी। ये भ्रपनी चतुरंगिणी सेना ले चाँदपुर श्राए। यहाँ पर जगमन भी शाही सेना के साथ मिल गया। इनमे सिवाय इसनखाँ पठान, हरधीर पँवार धीर राजा-राम पॅवार भी साथ में थे। आसकरन ने सुगलसेना के पूर्व में राजाराम पॅवार श्रीर हसनखाँ की रखा। उत्तर की श्रीर श्रास-करन धीर जगमन रहे। इस समय महाराज वीरसिंहदेव के पास इतनी सेना न थी कि वे खुले मैदान युद्ध करते। इससे वे आरंभ में इंद्रजीत और प्रतापराव की साथ ले दोनों ब्रोर की सेनाब्रों पर छापे मार मारकर उसे तंग करने खगे। अंत में युद्ध ठन गया। इसमें रामशाह के पुरोहित मयाराम धीर उसका भाई खेत रहे। इससे रामशाह श्रीर श्रासकरन वापस श्रा गए।

२-वि० सं० १६५१ में ग्रासकरन के वापस भाने पर धकबर ने बहरामलाँ के पुत्र अबुलकजल की दिचण से वापस बुलाया था धीर इसके साथ मे पंडित जगन्नाथ धीर दुर्गादास की भेजा। रामशाह<sup>र</sup> भी शाही सेना के साथ आया। इनके सिवाय ग्रक्तवर ने ग्रब्दुल्लाखाँ की भी साथ भेजा। ग्रबुल्य फजल ने इन सब सरदारों को साथ एक बड़ी फीज लेकर बीरसिंहदेव पर चढ़ाई की। श्रवुत्तफजल ने पत्रायों में हेरा हाला। यहाँ से रामशाह ने पंडित गीविंददास की वीरसिंहदेव के पास भेजा। इसने महाराज वीरसिंहदेव की बड़ौनी छोड़ देने की सलाह दी। परंतु महाराज ने नगर-निवासियों को ते। अजग कर दिया श्रीर स्वयं युद्ध करने को तैयार हो। गए। तब इन सबों ने मिलकर बड़ौनी घेर ली, पर ये निकल गए धीर शाही फीज पर छापा मारने लगे। इनसे तंग भाकर खानखाना ने इन्हें बुलवाया। ये ग्रब्दुल्लाखाँ से मिले। इसने इन्हें बादशाही मनसब दिलवाया श्रीर अपने साथ दिचण ले गया। डनको जाने पर बड़ौनी में शाही थाने बैठ गए। इस बात से वीर-सिंहदेव की बहुत दु:ख हुआ। इससे इन्होंने बरार के नजदीक पहुँचने पर अब्दुल्लाखाँ से बड़ौनी की जागीर वापस माँगी परंतु श्रब्दुल्लाखाँ ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए दिचण में जागीर देने का वचन दिया। इस समय यह दिच्या में सूबेदारी पर जा रहा था। महाराज वीरसिंहदेव रामशाह के लड़के संप्रामशाह की सलाह से आखेट का बहाना कर वापस चले आए। इनके त्राते ही शाही थाने के लोग बड़ौनी से माग गए। इधर संप्राम-शाह ने भी मैाका पाकर अब्दुल्लाखाँ से बड़ौनी माँग ली। यह घटना वि० सं० १६५१ की है।

<sup>(</sup>१) यह रामशाह का चाचा श्रीर मधुकरशाह का माई या।

<sup>(</sup>२) फिररता में रामशाह की रामचंद्र जिला है।

३-वि० सं० १६५६ में श्रकबर के पुत्र शाह मुराद का दिचाए मे देहांत हो गया। इस पर अकबर की बड़ा ही दु:ख हुआ। इससे इसने दिल्ला जाने की तैयारी की । यह ग्रागरे से घौलपुर होता हुआ ग्वालियर श्राया। यहाँ से इसने राजाराम कछवाहे को महाराज वीरसिंहदेव के पास बढ़ौनी भेजा। इन्होंने इसका अच्छा म्रातिष्य किया भीर सम्मति भी ली। भ्रकवर भी राजा-राम को जाने को पश्चात् माँड़ो जाने को लिये नरवर (नलपुरा) चला आया। यहाँ पर इसे राजाराम ( रामशाह ) बुंदेला मिला धीर राजाराम कल्लवाहा भी बड़ौनी से वापस झा गया। वि० सं० १६५७ में रामशाह के पुत्र संग्रामशाह की ग्रब्दुल्लाखाँ ने बढ़ौनी जागीर में दे दी थी, पर उस पर अधिकार करना ते। दूर रहा, ये लोग उस छोर देख भी न सके। इससे इन्होंने यह मौका हाथ से न जाने दिया और बड़ीनी पर चढ़ाई करने के लिथे अकबर से सहायता भाँगी। अकबर ते यह चाहता ही था। इसने रामशाह के साथ राजसिंह को भी एक बड़ी सेना के साथ भेज दिया। यह सुन महाराज वीरसिंहदेव की सहायता के लिये राव प्रताप तो स्वयं श्राए ध्रीर रतनशाह (रतनसेन) के लड़के इंद्रजीत ने सेना भेजी। इस समय महाराज वीरसिंहदेव की भी अच्छी तैयारी हो गई थी। इससे राजसिंह ने संधि करने की सलाह की, पर महाराज ने संधि करना रवीकार न किया। छंत मे भाई हरवंश, अनंदी पुरोहित, देवा पायक इत्यादि के समभाने पर ईश्वर को बीच दे संधि कर ली और बड़ौनी छोड़ दी। परंतु राजसिंह ने अपना प्रश न निवाहा और इनके भाते ही उस गाँव में भ्राग लगवा दी। यह बात वीरसिंहदेव की बहुत बुरी लगी। उन्होंने अपने कुछ चुने हुए सामंत बकसराय

<sup>(</sup>१) यह श्रक्षर की सेना के साथ गाँद (वंगाले) की चढ़ाई में गया था। वहीं मारा गया।

प्रधान, केशोराय, चंपतराय, मुकुटगीड़, कुपाराम श्रीर बलवंत वादव को ले रातों-रात धावा कर दिया। इधर एक मैना ने इनके श्राने की खबर राजसिंह को दे दी। राजसिंह ने श्रपने लड़के के साथ एक बड़ी फीज मेजी श्रीर दामोदर को भी उसके साथ कर दिया। दोनों मे घमासान युद्ध हुआ। महाराज के चुने हुए सिपाहियों श्रीर सामंतों ने इनकी खूब खबर ली। यदि राजसिंह ग्वालियर न भाग श्राता तो मारा जाता।

४—ग्रकबर के सलीम, मुराद श्रीर दानियाल—ये तीन लड़के थे। इनमें से मुराद की मृत्यु हो गई थी छीर सलीम को यह चाहता भी न था। इससे दोनों में वैमनस्य हो गया। इस पर सलीम वि० सं० १६५६ में ग्रागरे से निकल भागा श्रीर इसने ग्रवध श्रीर कड़ा मानिकपुर भ्रपने अधिकार में कर लिए। इधर महाराज वीरसिंह-देव भी अकबर से लड़ते लड़ते तंग आ गए थे, इससे इन्होंने यादव गौड़ सेनापति की सलाइ से भावी बादशाह से भेंट करने का विचार किया। ये प्रयाग की रवाना हुए। पहला मुकाम शहनादपुर मे किया। दूसरे दिन यहाँ से रवाना है। कई मुकाम करने पर प्रयाग पहुँचे। ये जैसे शूर-वीर थे वैसे ही धार्मिक भी थे। इससे इन्होंने पहले गंगा-स्नान किया फिर शाहजादा सलीम से भेंट की। सलीम तो यह चाहता ही या। महाराज का यथाचित सत्कार कर चसने उन्हें अपने पच मे कर लिया। महाराज ने भी अपनी भावी उन्नति के विचार से भ्रबुलफाल को मारने का वचन दे दिया। सलीम के राजविद्रोह करने पर ग्रकबर ने इसे परास्त करने की इच्छा से प्रवुत्तफजत को वि० सं० १६५६ में दिच्या से बुला भेजा। महाराज वीरसिंहदेव भी सैयद सुजफ्फर के साथ प्रयाग से बड़ौनी त्रा गए। यहाँ आने पर इन्हें अबुलफजल के आने और नरवर यहुँचने का हाल मालूम हुआ। अबुलफजल ने सिंधु पारकर

अर्गंतरी के पास पराइस्ने नामक प्राम में हेरा किया। दूसरे दिन प्रात:काल कूच करते ही महाराज वीरसिंहदेव ने इसे ग्रा घेरा। देशनों में घमासान थुद्ध हुग्रा। महाराज की बहुत सी सेना हताहत हुई, पर महाराज ने अहुलफजल का सिर काट लिया ग्रीर उसे वे ग्रपने साथ बड़ीनी ले ग्राए। यहाँ से उसे चंपतराय की संरचकता में शाहजादा सलीम के पास प्रयाग भेज दिया। इसे देख वह फूला न समाया। इसके बाद उसने महाराज वीरसिंहदेव का राजतिलक करने के लिये चंपतराय के साथ अपना ब्राह्मण भेजा ग्रीर साथ मे एक रक्षजटित तलवार, छत्र, चँवर तथा हंका निशान भी भेजे। यह राजतिलक बड़ीनी में हुग्रा।

५-वि० सं० १६५- मे राजा वीरसिंहदेव ने प्रवुत्तफजल की मार डाला। जब इसकी खबर अकबर की मिली तब उसे इस बात का बहुत ही दु:ख हुन्ना। उसने देा दिन तक भोजन न किया। चसे सांखना देने धौर सहातुभूति दिखाने के लिये खानग्राजम, राजा-राम कछवाद्वा, शेख फरीद, राजा मोजराय, दुर्गीदास, जगनाथ इत्यादि दरबारी धीर चमराव गए। इन सब लोगों ने इसे बहुत धीरज बँघाया पर अकबर को धैर्य न हुआ। अंत मे उसने वीर-सिंहदेव की पकड़ने के लिये सेना मेजी। इसके साथ राजसिंह, राजाराम धीर रामशाह भी साथ आए। ग्वालियर में इन्हें बेरछा के सुजानराय पँवार, प्रतापराय धौर सुजानशाह भी अपनी अपनी सेना के साथ चा मिले। यहाँ से ये सब चाँतरी चाए। देख शाहजादा सलीम ने राजा वीरसिंहदेव को युद्ध न करने की सलाह दी। इससे ये बड़ौनी छोड़ दिवया चले आए। यहाँ पर राजाराम, रामशाह और राजसिंह एक हो गए। इससे वीरसिंहदेव दितया छोड़कर एरछ चले छाए। पर शाही फीज ने उनका पीछा न छोड़ा झीर परछ झाते ही उन्हें घेर लिया। यहाँ पर

महाराज वीरसिंहदेव के लघु आता हरसिंहदेव से विकट संग्राम हुआ। इस युद्ध में कई बड़े बड़े योद्धा खेत रहे और जमानखाँ का पुत्र जमालखाँ भी मारा गया। इसी बीच महाराज दृनी नाम के गाँव में चले गए। जब इस बात की खबर शाही फीज की लगी तब वह भी उनकी पकड़ने के लिये दूनी पहुँची। इस तरह शाही फीज की तंग करते हुए ये दितया चले आए। यहाँ पर सलीम शाहजादे से भेंट हुई। महाराज वीरसिंहदेव की देख यह बहुत ही खुश हुआ। इसके पश्चात तरड़ी बेग इंद्रजीत की एरछ का किला दे कछोवा चला गया। अंत में अकबर हैरान हो गया और उसने शाहजादे सलीम की आगरे युला भेजा। यह महाराज वीरसिंहदेव की दित्या में छोड़कर आगरे चला गया।

६—महाराज वीरसिंहदेव के इघर-उघर भागते रहने पर उन सब स्थानों पर शाही फंडा फहराने लगा था, पर शाहजादा सलीम के जाते ही शाही सेना वापस चली गई। फिर क्या था, महाराज वीरसिंहदेव ने इन्हें भेड़-बकरी की तरह काट डाला थीर उन सब स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया। सबसे पहले संशामशाह ने भॉड़ेर पर अपना अधिकार जमाया, पीछे से हरिसिंहदेव ने भस-नेह की अधीन करना चाहा। यहाँ खड़गराय से युद्ध हुआ और हरिसिंहदेव वीरतापूर्वक लड़कर खेत रहे। इसका वीरसिंहदेव की बड़ा दु:ख हुआ। इसी समय संशामशाह और वीरसिंहदेव से मेल हो गया। इससे संशामशाह ने वीरसिंहदेव की भॉड़ेर दे दिया। इन्होंने इसके बदले में गढ़ देने की प्रतिज्ञा की। इसके पीछे वीर-सिंहदेव इमलोटा गए। यहाँ पर खड़गराय से युद्ध हुआ। यह सपरिवार मारा गया। फिर लहचुरा ले उन्होंने संशामशाह को दे दिया। इसके परचात् वीरसिंहदेव ने खड़गराय का सिर शाहजादा सलीम के पास आगरे मेज दिया। इससे शाहजादा तो खुश हुआ, पर अकबर बहुत कृद्ध हुआ यद्यपि उसने अपना क्रोध प्रकट न होने दिया। पीछे से उसने रामदास कछवाहे को बुलवाकर शाहजादा सलीम के पास भेजा, परंतु उसने वीरसिंहदेव का साथ छोड़ना स्वीकार न किया। इससे दोनों में फिर वैमनस्य बढ़ गया और शाहजादा सलीम आगरा छोड़ प्रयाग चला आया। खाँडेराय के मरने पर इनके छोटे भाई इंद्रजीत ने बादशाह से फरियाद की। रामदास कछवाहे के समकाने पर बादशाह ने कुछ शतों पर इन्हें ओड़छा देना मंजूर किया, पर इन्होंने ओड़छा लेना स्वीकार न किया।

७-वि० सं० १६६१ में सलीम की माता (जोधवाई) का स्वर्गवास हो गया। इस समय अंकबर ने इसे बुलवाया। जादा सलीम को अपनी माँ के मरने का बहुत दु:ख हुआ। यह इसी रंज से कई दिन तक बाहर न निकला। अंत मे लोगों के सममाने धीर महाराज वीरसिंहदेव के आग्रह करने पर आगरे गया। वहों पहुँचने पर प्रकबर ने उसे बहुत कष्ट दिया। इससे वह फिर वहाँ से निकल भागा। अकबर की खाँडेराय के मारे जाने का दु:ख बना ही या, इससे उसने फिर भी वीरसिंहदेव की पकड़ने के लिये अब्दुल्लाखाँ के सेनापतित्व में सेना मेजी । परंतु महाराज वीरसिंह-देव सलीम से मिलने के लिये प्रयाग था गए थे। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने घोड़के पर अधिकार कर लिया। इस समय संग्रामशाह ने इनका साथ दिया था। उधर श्रब्दु झाखाँ भी श्रपनी सेना के साथ खम्हरौली में आ पहुँचा। फिर क्या था, महाराज वीरसिंहदेव भी इंद्रजीत, संप्रामशाह, राव प्रताप, उपसेन, केशवदास इत्यादि सामंतीं को साथ लिए हुए युद्ध के लिये निकले। दोनों सेनाग्री का ग्रीड्छे से ग्राध कोस पर सामना हो गया श्रीर बात की बात में घमासान युद्ध छिड़ गया। इस समय राजा राज-सिंह और भ्रब्दुलाखाँ को प्राय बचाना कठिन हो गया। मुगल

सेना ने पीठ दिखाई श्रीर वीरसिंहदेव ने विजयल हमी पाई। इन्होंने शाही सेना से माही मरातव शिं छोन लिए। यह देख राजसिंह भी श्रीड़ छोड़ कठीली चला गया। इस युद्ध की हार से श्रकवर को बड़ा दु:ख हुआ। अतः उसने फिर सेना भेजने का प्रबंध किया। किंतु जरावस्था के कारण वह कमजोर हो गया था। इस पर भी दानियाल की मृत्यु हो गई। मुराद पहले ही मर चुका था। इन सब कारणों से वह बीमार हो गया श्रीर वि० सं० १६६२ में परलोक को सिघारा। अब सलीम जहाँगीर के नाम से गई। पर बैठा।

प—शाहजादे सलीम ने तख्त पर बैठते ही महाराज वीरसिंह-देव को बुला भेना। ये बड़ी खुशी से ग्रागरे गए धीर प्रपने साथ संप्रामशाह के पुत्र भारतशाह की भी लेते गए। एरछ में रामशाह से भी भेंट हो गई। यहाँ से इंद्रजीत की भी इन्होंने साथ ले लिया। आगरा पहुँचते ही सलीम ने महाराज की बड़े आदर से लिया और उत्साहपूर्वक भेंट की। पीछे से महाराज ने शाही दरबार में भारत-शाह थ्रीर दंदजीत से भी भेंट करवाई। इसके पश्चात् उसने महा-राज को सारे बुंदेलखंड का राज्य दे दिया और बहुमूल्य पारितोषिक दे बिदा किया। इस समय महाराज ने जतारा लेने से इनकार किया। पर नतारा में मुगलों का रहना भ्रच्छा न होगा, यह समकाकर उसने जतारा भी दे दिया। आगरे से बिदा हो महाराज एरछ यहाँ पर अन्यान्य कुटुंबियों के साथ रामशाह भी मिलने आए, पर बातें ही बातें में बिगाड़ हो गया। महाराज ने इन्हें बहुतेरा समभाया, पर ये पठारी वापस चले गए, धीर महाराज वीरसिंहदेव भी पिपरहट स्त्रा गए। यहाँ पर ग्रब्दु लाखाँ श्रीर दरि-यालाँ भी मिलने के लिये आए। पीछे से रामशाह ने पठारी की

<sup>(</sup>१) मंडे के जपर की निशानी।

छोड़ दिया और वे बनगवाँ में रहने लगे। इससे पठारी में वीरसिंह-देव का अधिकार हो गया। इस तरह दोनों राजाओं के वीच में केवल आध कोस का श्रंतर रह गया।

€—वि० सं० १६८० में शाहजादा ख़ुसरे। ग्रीर जहाँगीर में वैमनस्य हो गया। इससे वह ग्रागरे से निकल भागा। बाद-शाह ने उसका पीछा किया, पर वह न मिला। इसी समय महाराज वीरसिंहदेव ने इंद्रजीत के साथ अपने पुत्र की राजा रामशाह के पास मिलने के लिये भेजा। इससे दोनों में फिर मेल हो गया। पीछे से राजा रामशाह ने श्रपने नाती संप्रामशाह के पुत्र भारतशाह की बरेठी भेजा। इस व्यवहार से दोनों में संघि हो गई। इससे रामशाह के मंत्रियों ने भारतशाइ की महाराज के पास ही रहने दिया। महाराज वीरसिंहदेव भ्रीर रामशाह से एका ही ही गया था। भारतशाह महाराज के पास था ही। अब इंद्रजीत के आने पर रामशाह ग्रेाड्छे चला ग्राया। यहाँ से इसने ग्रंगद, प्रेमा धौर केशवदास मिश्र को चिरस्थायी संधि करने के निमित्त भेजा, किंतु प्रेमा धीर धंगद ने संधि के बदले विग्रह करा दिया। इन दोनों ने राजा रामशाह ग्रीर रानी कल्याग्रदेवी के कान भर दिए जिससे इन्होंने भारतशाह की बरेठी से वुला लिया। यहीं से कुल-नाश का ग्रंकुर फूटा।

१०—वीरसिंहदेव भारतशाह के चले आने पर वि० सं० १६६३ में बरेठी से वीरगढ़ चले गए और उन्होंने ववीना पर अधिकार कर लिया। इधर भारतशाह के आ जाने पर रामशाह भी युद्ध की तैयारी करने लगा। यद्यपि केशवदास ने फिर भी समकाया, पर इसके मन में एक भी न भाया। महाराज वीरसिंहदेव भी अपनी सेना तैयार कर ओड़ छे पर आक्रमण करने का विचार करने लगे। इतने में जहाँगीर बादशाह ने काल्पी के सूबेदार अब्दु ह्या- खाँ को श्रीड़ छे पर श्राक्रमण करने को मेज ही दिया। मुगल सेना को आते ही रामशाह ने इंद्रजीत धीर राव भूपाल को युद्धस्थल पर भेजा<sup>9</sup>। दोनें सेनात्रों में तुमुल युद्ध हुन्ना। मुगल सेना भागने पर ही थी कि महाराज वीरसिहदेव ग्रा पहुँचे। इनके ढंकी की ष्प्रावाज सुनते ही राव भूपाल शंकित हो उठे श्रीर इंद्रजीत, जो पहले से ही घायल हो गए थे, मूर्च्छित हो गए। इससे इनके साथी इन्हें रग्रभूमि से उठा ले गए। फिर क्या था, ग्रुगल सेना दूने उत्साह से लड़ने लगी जिससे राव भूपाल के भी पैर उखड़ गए। जब महा-राज वीरसिंहदेव ने देखा कि कुल-नाश हुआ ही चाहता है तब इन्हेंने अपने सामंत सुंदर प्रधान को संधि करने के लिये राजा रामशाह के पास भेजा। पर ये वीरसिहदेव से न मिले, वरन धब्दुक्काखाँ के पास चले गए। उसने इन्हें त्राते ही कैंद कर लिया धीर दिल्ली ले चला। इस बात का महाराज की बड़ा दु:ख हुआ। भ्रव इन्हें रामशाह की चिंता हुई। इससे इन्होंने हिर को ता थोड़ छे के प्रबंध का भार दिया और राव भूपाल की बीहट, इंद्रजीत की गढ़ क्रंडार धीर प्रतापराव की बंधा की जागीर देकर रामशाह की ह्युड़ाने को लिये आप आगरा चले गए। इनके जाते ही देवराय ने भारतशाह की साथ लेकर पठारी पर अधिकार कर लिया और बैतवा किनारे के कई गाँव जला डाले। इनके जाते ही जहाँगीर ने वीरसिंह्देव को मधुकरशाह का सारा राज्य दे दिया ग्रीर रामशाह को चँदेरी और बानपुर का राज्य दे दोनों में मेल करा दिया। पीछे से महाराज की जब यहाँ की सब घटनाओं का हाल मालूस हुआ तब वे त्रागरे से चले श्राए। यहाँ आते ही शांति हो गई।

११— वि॰ सं० १६८२ में इन्होंने भ्रापने पुत्र भगवंतराय को। महावतखाँ की कैंद से जहाँगीर को छुड़ाने के लिये भेजा। यद्यपि

<sup>(</sup>१) राव सूपाळ श्रीर इंद्रजीत दोनों रतनशाह के पुत्र थे।

यह कुछ विलंब से पहुँचा ते। भी बादशाह इन पर खुश हुआ।

सहाराज ने अपने बाहुबल से अपनी रियासत की आमदनी २ करे।

हम्होंने औ कुछे को। इसमें ८१ परगने और १२५००० आम थे।

इन्होंने ओ कुछे को। फिर से बसाया और इसका नाम जहाँगीरपुर

रखा। पीछे से एक महल भी बनवाया। इसका नाम बहाँगीर

महल रखा। इसके सिवाय एक फूल-बाग लगवाया और चतुर्भुज

जी का मंदिर बनवाया। इन्होंने वीरपुर गाँव बसाया और वहाँ

पर वीरसागर नाम का तालाब भी खुदवाया। ये जैसे शूर और

प्रतापी थे वैसे ही दानी भी थे। कहते हैं कि इन्होंने मथुरा जी

में ८१ मन सोने का तुलादान किया था, जिसकी तुला आज तक

विश्रामघाट में सुरचित है। इनके दान की ऐसी ही ऐसी और भी

अनेक कथाएँ है। तुलादान वि० सं० १६८१ में किया गया था।

१२—इनके तीन विवाह हुए थे। पहली शादी शाहाबाद के दीवान श्यामसिंह धंघेरे की कन्या अग्रत कुँविर से हुई थी। इससे इनके जुफारसिंह, पहाइसिंह, नरहरिदास, तुलसीदास और बेनी-दास थे पॉच पुत्र हुए। इनमें से जुफारसिंह और पहाइसिंह तो राजा हुए और नरहरदास को धामीनी, तुलसीदास को गहू तथा बेनीदास को पहारी की जागीर दी गई थी। दूसरा विवाह खैर-वान के प्रमारसिंह की कन्या गुमान कुँविर के साथ हुआ था। इससे उनके चार पुत्र और एक कन्या हुई। इनमें से दीवान हरदै।ल को बढ़गाँव, मगवंतराथ की दितया, चंद्रभान को जैतपुर और कोंच आदि परगने तथा किसुनसिंह को देवराहा मिला, तथा लड़की कुंज कुँविर का विवाह वेरछा में हुआ। इनकी तीसरी रानी शहर शाहा-बाद के धंघेरे की कन्या थी। इसका नाम पंचम कुँविर था। इसके तीन लड़के हुए। बाधराज को रारीली, माधविसंह को खरगापुर जागीर में दिया गया और परमानंद ओड़के ही में रहे। किसी भी

राजा की कीर्ति उसके सलाहकारों से ही बढ़ती है। इस समय महाराज के सेनापित यादवराय गैड़ के सुयोग्य पुत्र कुपारामिसंह ग्रीर कन्हरदास ब्राह्मण मंत्री थे।

१३—चंपतराय को महोबा की जागीर मिली थी। यह जागीर भी श्रोड़ के राज्य मे थी। परंतु चंपतराय श्रपनी शूर-वीरता के कारण बहुत विख्यात हो गए। इन्हें भीरसिंहदेव का मुगलों के श्रधीन रहना श्रच्छा न लगता था। इससे वीरसिंहदेव ने जहाँ-गीर के मरते ही शाहजहाँ को इनकी सलाह से कर देना बंद कर दिया श्रीर श्रोड़ को स्वतंत्र कर लिया। यह बात शाहजहाँ को श्रच्छी न लगी। इससे उसने बाकीखाँ नामक सरदार को एक बड़ी सेना साथ में देकर बुंदेलों को वश मे करने के लिये मेजा। इस समय चंपतराय, वीरसिंहदेव तथा श्रन्य बुंदेलों एक हो गए। इससे बाकीखाँ की इस बड़ी सेना को हार खानी पड़ी। बाकीखाँ हार मानकर वापस चला गया श्रीर बुंदेलों की स्वतंत्रता कायम रही।

१४—इसी युद्ध के समय, जब कि बाकीखाँ अपनी फीज लेकर हारकर वापस जा रहा था, चंपतराय का बड़ा जड़का सारवाहन हसे मिला। एक इतिहासकार का कहना है कि वह वहाँ शिकार खेलने गया था। बाकीखाँ ने इस धकेले जड़के को, जिसके पास थोड़ी सी सेना थी, घेर जिया धौर इसे युद्ध में मार डाला। सारवाहन था ती छोटा, पर इसने समरभूमि मे मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे।

१५—शाहजहाँ की जब बाकीखाँ की हार का हाल मालूम हुआ तब उसे बहुत फिक्र हो गई। मुगल लोग भारतवर्ष में अपने बराबर बलवान किसी को न समभते थे और कोई ऐसा राज्य भारत-वर्ष में न था जो मुगलों की सेना को हरा सके। परंतु बुंदेलखंड के राजा ने छोटे छोटे जागीरदारों की सहायता से बड़ी मुगल सेना: को हरा दिया। इसका कारण बुंदेलों की स्वातंत्र्यप्रियता ग्रीर ग्राह्म-विश्वास था। बुंदेले लोग उस समय भी मुगलों का सामना करने से न चूके जिस समय कि वे (बुंदेलें) बहुत ही बलहीन थे। बुंदेलों की यह जीत देख शाहजहां से विलक्षल न रहा गया ग्रीर वह स्वयं अपने बड़े सेनानायकों को साथ ले सारी सेना के साथ वि० सं० १६८५ में ग्रीड़ळे पर शाक्षमण करने ग्राया। श्रीड़ळे को बचाने के लिये वही पुराने बुंदेले थे। उनमे श्राह्मविश्वास पूरा था। बादशाह की सेना ने भरपूर प्रयत्न किया, परंतु वह श्रीड़ळे को न ले सकी। इस समय बुंदेलों का नायक चंपतराय था। उसकी विलचण बुद्धि ग्रीर शीर्य ने ही बुंदेलों को विजय दिलाई। बादशाह शाहजहाँ, ग्रपनी साठ हजार मनुज्यों की सेना समेत हारकर, दिल्ली बापस चला गया ग्रीर बुंदेलें ग्रपनी स्वतंत्रता तथा विजय का हंका बजाते हुए बुंदेलखंड का राज्य करते रहे। बादशाह शाहजहाँ ने बुंदेल-खंड को ग्रपने साम्राज्य में किर से ले लेने का प्रयत्न न छोड़ा। वह चारी श्रीर से सेना इकट्टी करने के प्रयत्न में लग गया।

१६ —बादशाह शाहजहाँ ने अब भिन्न-भिन्न स्थानों के नामांकित सेनापित बुलवाए। आगरा से मुह्ब्बतलां, दिला से लानजहान और इलाहाबाद से अब्दुल्लालां आए। सब लोगों ने एकाएकी बुंदेलखंड पर आक्रमण करने का विचार कर लिया। सारे
सुगल साम्राज्य की शक्ति फिर से बुंदेलखंड पर आकर्षित हो गई।
वीर बुंदेलों ने न तो बादशाह की इस असंख्य सेना का सामना एक
खुले मैदान में करना ठीक समभा, न उन्होंने उससे संधि ही की।
वरन वे अपने शौर्य से खतंत्रता प्राप्त कर लेने के प्रण पर अड़े रहे।
सुसलमान अपनी असंख्य सेना लेकर बुंदेलखंड के बड़े बड़े मैदानें।
में पड़े पड़े बुंदेलों की बाट देखते रहे और बुंदेले अपनी थोड़ी
सेना में से कुछ ते। गढ़ों के भीतर और कुछ सुगलों के मार्ग की

घाटियों में रखकर लड़ाई की बाट देखने लगे। कुछ दिन बिना युद्ध के ही बीत गए। सुगल लोग सीमा के प्रदेशों की सेना भी बुंदेलखंड में लाए थे। इस सेना की बहुत दिन तक सुगल लोग यहाँ पर न रख सके। सुगलों ने इस बड़ी सेना की तुच्छ बुंदेलों को युद्ध को लिये रखना अनावश्यक समम सेना को अधिकांश की ष्प्रपने अपने स्थान को वापस भेजने का हुक्स दे दिया। बुंदेलों से युद्ध के लिये जितनी सेना मुगलों ने काफी समभी उतनी रख ली। इस समय बुंदेलों का सेनापित वही वीर धौर बुद्धिमान् चंपतराय था। जब सुगल सेना थोड़ी रह गई तब बेतवा के किनारीं की दरारों धौर विंध्य पर्वत के दुर्गम भागों में छिपी हुई बुंदेलीं की सेना, चंपतराय के आदेशानुसार, धीरे धीरे बाहर निकली और श्रवानक चारीं श्रोर से सुगल सेना पर श्राक्रमण करके उसे तितर-बितर करने लगी। इस युद्ध में मुगलों के प्रसिद्ध सेना-नायक शहबाजखाँ, बाकीखाँ श्रीर फतेहखाँ भूतलशायी हुए। इस प्रकार फिर से यवनों का पराभव हुआ और बुंदेलों की विजय हुई। इसी समय बुंदेलों ने सिरींज के राजा की अपने अधिकार में कर लिया और भिल्ला तथा उज्जैन लूटकर वे बहुत सा माल ले भाए।

१७—बादशाह शाहजहां ने यह सुनकर फिर बुंदेलों पर वि० सं० १६८४ में चढ़ाई करने का निश्चय किया। अब की बार मुहम्मद सुमान, वली बहादुरखाँ, अब्दुल्लाखाँ और नौरोजखाँ सेना-पितयों को यह कार्य सौंपा गया। इन लोगों ने फिर से खूब तैयारी कर बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। बुंदेलों ने फिर बीरता से सामना किया। शाहजहाँ ने अब बुंदेलों से लड़ना ठीक न समका और संधि की बातचीत आरंभ कर दी। इस समय बुंदेलखंड की भी खराब हालत हो गई थी। बुंदेलों के पास इतना घन नहीं या कि वे बहुत दिनों तक लड़ सकते। इसी समय बुंदेलखंड में

एक बड़ा अकाल पड़ा और लोगों को अन्न का कष्ट होने लगा। इस कारण बुंदेलों ने भी सीचा कि संधि कर लोगा अच्छा होगा। राजा वीरिसहदेव का भी इसी समय देहांत हो गया। इस कारण शाहजहाँ ने वीरिसहदेव के पुत्र जुमारिसह को ओड़ छे का राजा स्वीकार किया। वरन अपने पच में करने के लिये इसने चँदेरी के राजा मारतशाह, ओड़ छे के राजा जुमारिसह और इसके भाई पहाड़िसह तथा धामीनी के राजा नरहरदास को चार हजारी मनसब दिए धार जुमारिसह के पुत्र विक्रमाजीत को एक हजारी मनसब दिया। ऐसे ही बुंदेलों की सेना के नेता चंपतराय की बीरता की प्रशंसा कर उसे कोंच का परगना दिया और उसकी गणना शाही दरबार के अमीरों मे करना स्वीकार किया। इस प्रकार दिल्ली दरबार ने ओड़ छे को स्वतंत्र राज्य माना और चंपतराय के शीर्थ की प्रशंसा की।

#### अध्याय १५

# महाराज वीरसिंहदेव के पश्चात् का हाल

१—श्रोड़ के राजा वीरसिहदेव बड़े योग्य शासक थे। प्रजा इनसे बहुत प्रसन्न थी। धामौनी, भाँसी धौर दितया के किले इन्हीं के बनवाए हुए हैं। दितया के किले के बनवाने में द वर्ष १० मास २६ दिन लगे थे धौर बत्तीस लाख नब्बे हजार नौ सी असी रूपए खर्च हुए थे। इनके पश्चात इनके उत्तराधिकारी योग्य न निकले। इनके १२ लड़कों में से जुभारसिह ज्येष्ठ था, यही राजा हुआ। पर यह बड़ा ही घमंडी धौर शकी था। वि० सं० १६८५ में यह अपने विमात्र हरदै। ल से किसी कारण अप्रसन्न हो गया। इससे इसने अपनी रानी से कहकर टसका नेवता करवाया श्रीर उसी से उसको विष दिलवा दिया। रानी हरदै।ल को पुत्रवत् चाहती थी। इससे उसने सच्ची घटना हरदै।ल से कह दी तो भी हरदै।ल ने वह विष-मिश्रित भोजन कर ही लिया श्रीर मर गया। यह कथा बुंदेलखंड मे बहुत प्रचलित है। इरदै।ल लाला के नाम के चबूतरे प्रत्येक स्थान मे बने हुए हैं।

२—विष देने की खबर जब शाहजहां को मालूम हुई तब उसने महाबतखां के अधीन वि० सं० १६ प्र मे अपनी सेना भेजी। उसकी मदद के लिये नरवर का राजा रामदास, दितया का भगवंत-राय, चंदेरी का भारतशाह, काल्पी का स्वेदार अञ्दुल्लाखाँ और एरछ के जागीरदार पहाड़िसिह अपनी अपनी सेना लेकर आए। इनके अतिरिक्त खानेजहाँ भी अपनी सेना लेकर आया था। इस सेना को देखते ही जुभारिसिंह ने संधि कर ली और महाबतखाँ के कहने पर शाहजहाँ ने भी उसे माफ कर दिया। पर इसके बदले इसका बहुत सा इलाका ले लिया गया और इसे महाबतखाँ के साथ दिच्या की चढ़ाई पर भेज दिया गया। इस सहायता के उपलच्च में पहाड़-सिंह को शाही हंका दिया गया।

३—वि० सं० १६८६ में खानेजहाँ ने बगावत की। तब इसे धौलपुर के सूबेदार श्रन्दुल्ला हसन ने युद्ध में हरा दिया। इससे यह चंबल पारकर ओड़ छे की सीमा में घुस श्राया। इस समय जुआरसिह तो दिख्या में था। पर विक्रमाजीत ने, जो श्रोड़ छे में था, कुछ ध्यान न दिया। इससे शाहजहाँ ने जुआरिट को दिख्या से बुला भेजा श्रीर इसे तथा पहाड़िसह, धामीनी के नरहरदास, जैत-पुर के चंद्रभान श्रीर भगवंतराय को उसके पकड़ने के लिये भेजा। राजीरी के पास इनसे भेंट हो गई श्रीर खानेजहाँ से युद्ध ठन गया। इसमे नरहरदास खेत रहा। खानेजहाँ का लड़का बहादुरला भी पहाड़िसंह के सरदार परसराम के हाथ से मारा गया, श्रीर खानेजहाँ दिख्या की चला गया।

४—वि० सं० १६८७ में खानेजहाँ दिचा हैदराबाद से भागकर नर्भदा उतर घरमपुरी ( भालवा ) में ठहरा, परंतु यहाँ को सूबेदार अब्दुल्लाखाँ और मुजफ्फरखाँ ने इसे यहाँ से मार भगाया। विक्रमाजीत ने इसे उत्तर की थ्रीर भागने को बाध्य किया। मंडर के पास नीमी नाम के गाँव में खड़ाई हुई और यह हार गया, पर निकल भागा। अंत में कालिंजर के पास बरा में मारा गया। इसके बदले शाहजहाँ ने विक्रमाजीत की दो हजारी मनसब थ्रीर युवराज की पदवी दी।

५—वि० सं० १६८६ मे विक्रमाजीत ने दैशितवाबाद लेने के समय बड़ो शूरता दिखलाई थी। इससे शाहजहाँ ने प्रसन्न होकर इसे भीर पहाड़िसह तथा पहाड़ी के बेनीदास भीर चतुर्भुज की भ्रच्छा पारितेशिक दिया।

६—वि० सं० १६ ६० में जुमारसिंह ने गीड़ राजा प्रेमशाह धीर उसका किला चीरागढ़ अपने राज्य में मिला लिया। इस पर प्रेमशाह के लड़के हृदयशाह का पंच लेकर शाहजहाँ ने वि० सं० १६ ६१ में ओड़छे पर चढ़ाई की। राजा जुमारसिंह यहाँ से घामानी गया। परंतु शाही फीज ने उसका पीछा किया, जिससे चौरागढ़ होता हुआ यह चाँदा की ओर चला गया। यहाँ पर भी शाही फीज ने इसका पीछा व सें यह अपने कुटुंबियों की दिच्छा की ओर भेजकर जंगल में जा छिपा। यहाँ पर गीड़ों ने इसे धीर विक्रमा-जीत को पकड़कर बड़ी निर्दयता से मार डाला, और खानेजहाँ ने दोनों के सिर काटकर शाहजहाँ के पास भेज दिए। इसके बाद जुमारसिंह का छोटा लड़का दुर्गमान और विक्रमाजीत का लड़का

दुर्जनसाल गुसलमान बनाए गए और इनके नाम इस्लामकुलीखाँ तथा अलीकुलीखाँ रखे गए। छोटा लड़का भी, जो गोल-कुंडे में बदयमान और श्यामदीआ के पास था, गुसलमान बनाया गया और इस्लामकुलीखाँ के साथ पढ़ने को भेजा गया। वदयमान और श्यामदीआ, गुसलमान होने से इनकार करने पर, मारे गए। इस समय सेनापितत्व औरंगजेब को दिया गया था और वसकी मदद के लिये अब्दुल्लाखाँ बहादुर फीरोजजंग और खानदौरान के सिवाय चंदेरी के राजा देवीसिंह, रीवां के बघेल राजा अमरसिंह, एरळ के पहाड़िसंह और जैतपुर के चंद्रमान आए थे। जुक्तार-सिंह की मृत्यु के पश्चात् वि० सं० १६६३ में धामीनी में सरदारखाँ किलेदार रखा गया था। पीछे से यह वि० सं० १७०१ में मालवा का सूबेदार बनाया गया। यह यहाँ पर सं० १७०० तक रहा।

७—उर्दू धीर झँगरेजी इतिहासों में जुभारसिंह की चढ़ाई का कारण नहीं बतलाया गया, पर ऐसी जनश्रुति है कि प्रेमशाह अपने पिता मधुकरशाह की मृत्यु का समाचार सुन वीरसिंहदेव से बिना मिले ही दिल्ली से चला आया था। उसी अपमान का बदला प्रेमशाह से वीरसिंहदेव के पुत्र जुभारसिंह ने लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि गोंड्वाने में गाएँ भी जीती जाती थीं। इसकी और बुंदेला राजाओं की सीमा मिली हुई थी। ये लोग गोभक्त थे। इससे गायों का जीतना इन्हें बहुत ही बुरा लगता था, पर विरोध करना न चाहते थे। इतने में एक दिन एक माट आया। उस समय पहाड़सिंह दातीन कर रहे थे। माट ने पहाड़िंह से गौओं का दु:ख कहा?, जिसे सुन वे उठ खड़े हुए और लड़ाई के

<sup>(</sup>१) पड़ी हैं पिशाचन वंघ जीतत हैं आठी याम, सुधहू न जेत पापी तृशहू के खाने की।

लिये जाने लगे। तब जुभारसिंह ने इन्हें रेशककर स्वतः चढ़ाई की। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़िसंह को राजत्व-काल ही में यह घटना घटी हो, जिससे पहाड़िसंह ने वि० सं० १७०८ मे हिरदेशाह पर चढ़ाई की हो।

प्न-वि० सं० १६-६१ में राजा देवीसिंह ने श्रोड्छे की चढ़ाई -के समय शाही सेना का साथ दिया था। इससे शाहजहाँ ने जुक्तारसिंह के मारे जाने पर इसे ही थ्रीड़ के का राजा बनाया, पर यह शांति स्थापित न कर सका। इससे दो वर्ष के बाद वि० सं० १६-६३ में यह चंदेरी वापस कर दिया गया और जुकारसिंह के छोटे लड़के पृथ्वीराज की गही दी गई, किंतु यह छोटा था। इससे ऐसे कठिन समय में -- जब कि चंपतराय के समान थोद्धा. जिसके धाक्रमणों की मुगल सेना भी न रोक सकती थी, मुँह बाए छोड्छे को निगलना चाहता था-ऐसे छोटे बालक से प्रबंध होना कठिन था। धीर भी धराजकता छा गई। इससे यह वि० सं० १६-६४ मे कैद कर खालियर भेज दिया गया। इसके कैद होते ही चंपत-राय ध्रोड़ छे की गद्दी पर द्या बैठा ध्रीर बादशाही सेना पर छापे मारने लगा। धंत मे शाहजहाँ ने हार मानकर चंपतराय को दबाने के लिये शहबाजका के सेनापतित्व में एक बड़ी सेना भेजी थ्रीर उसकी सहायता के लिये फत्तेखाँ थ्रीर बाकीखाँ भी भ्राए, किंतु ऐसी बड़ी सेना भी चंपतराय के सामने न ठहर

> कान्ह जू की कामधेनु करती हैं विजाप रोय, कपिछा की जात कहूँ माग नहीं जाने की ॥ रोज वठ करत अरज मोर मए मानु जू सों, फीज चढ़ आवे केशोराव के घराने की । घीरसिंह जू के वंश प्रवत्त पहाइसिंह, । तेरी घाट हेरती है गौएँ गोड़वाने की ॥

सकी और हार मानकर नापस चन्नी गई। इसके नाते ही चंपत-राय सिरोंन, भेलसा, घार, उन्नैन लूटते हुए घामैं।नी ग्राए। इस समय यहाँ पर सरदारखाँ रहता था। इसे भी अपना प्राण बचाना कठिन हो गया। अंत में इन्होंने घामैं।नी को लूट लिया और ग्वालियर पर छापा मारा। इस तरह से इन्होंने नर्मदा से लेकर चंबल के हाते तक के देश लूट लिए। नब इनके आक्रमणों की खबर शाहनहाँ को मिली तब उसने खानेजहाँ के नेतृत्व में एक बड़ी सेना फिर भी चंपतराय को दबाने के लिये भेजी। इसकी मदद के लिये सैयद मुहम्मद बहादुरखाँ और अब्दुल्लाखाँ भी आए थे। पर चंपतराय का कुळ न कर सके और हार मानकर वापस चले गए। इस तरह लगातार चार वर्ष तक तंग होने के पश्चात् शाहनहाँ ने वि० सं० १६८ में पहाड़सिह को ओड़के की गदी दे दो।

क् शाहजहाँ ने वि० सं० १६ € में पहाड़िसंह को ओड़ छे की गद्दी दे दी थो। पश्चात् उसने इसे ५००० हजारी मनसब दिया और २००० सवार रखने की आज्ञा दे दी। इस समय चंपतराय उससे मिलने के लिये इस्लामाबाद (जतारा) आए। पहाड़िसंह ने उनका बड़ा स्वागत किया। इनका (पहाड़िसंह) एक बड़ा विश्वासी मंत्री नसीमुदौला नाम का सुसलमान था। बुंदेलों का यवनों के विरुद्ध आंदोलन इसे पसंद न था और चंदेरीवाले पहले ही से ओड़ छे से असंतुष्ट थे। इतना ही नहीं किंतु इन्होंने मुसलमानें। खीर गोंड़ लोगों को ओड़ छे के विरुद्ध सहायता भी दी थी। परंतु खोड़ छे के राजा और चंपतराय का मेल ही इस समय बुंदेल खंड की रचा कर रहा था। ओड़ छे के मंत्री नसीमुदौला ने इसे भी नष्ट कर देना चाहा। चंपतराय पहाड़िसंह का बहुत मान करते थे और उनके नेतृत्व में रहना स्वीकार करते थे, परंतु चंपतराय की बहादुरी किसी से छिपी न थी। राज्य भर मे जितना मान चंपत-

राय का था उतना किसी थ्रीर का न था। इससे पहाड़िसंह की ईर्ष्या उत्पन्न हुई ध्रीर वजीर नसीमुद्दीला भी समय समय पर उनके कान भरा करता था। एक दिन उसने चंपतराय के मारने की सलाह दी। पहाड़सिंह उसकी कहने में आ गया और निमंत्रण के बहाने चंपतराय को बुलाकर उसने भोजन में विष देने का विचार किया। चंपतराय की निमंत्रण भेजा गया। वे श्रीइछे स्नाए। इस समय पहाड़िसंह ने बड़ी खातिर की, परंतु भोजन के समय किसी कारण से इनके भाई भीम की संदेह हो गया। इससे उसने अपने पराक्रमी धीर वीर भाई चंपतराय की रचा के लिये जो याल चंपतराय को दिया गया था उसे स्वयं ले लिया धीर भ्रपना चंपतराय की है दिया। इस विष-मिश्रित भोजन के करने के कुछ देर पश्चात् ही भीम के प्राण-पखेरु ते। उड़ गए, पर पहाड़िसंह का प्रभीष्ट सिद्ध न हो पाया। जिस जगह चंपतराय द्यादि की भोजन करवाया गया था उस जगह ऐसा प्रबंध किया गया था कि यदि भीम चंपत-राय से साफ साफ कहते तो दोनों की जान जाती, इससे भीम वहाँ कुछ न बेाले धीर उन्होंने चंपतराय की बला अपने ऊपर ले बंधु-प्रेम की वेदी पर श्रपना बलिदान कर दिया। पहाड़सिंह के इस कुकुल से श्रीड्छा राज्य श्रीर चंपतराय मे श्रनवन हो गई। श्रव पहाड़-सिंह चंपतराय की हानि पहुँचाने के लिये तरह तरह के जघन्य हपाय करने लगे।

१०—वि० सं० १६ ६० में कंदहार के अलीमर्दी ने ईरान के बादशाह से तंग आकर अपना इलाका शाहनहाँ बादशाह को दे दिया और उससे मदद लेकर ईरान पर चढ़ाई की, पर कुछ लाभ न हुआ। पहाड़िसंह को शाहनहाँ ने ओड़छे की गद्दी और पंच-हुनारी मनसब दिया था और इसनं उसकी फरमाबरदारी कवूल कर ली थी। पर जब राजा जगतिसंह (कोटा का राजा) और सुराद

के सेनापितत्व में भेजी हुई सेनाएँ भी कंदहार से निष्पत्त फिरी श्रीर वहाँ शांति स्थापित न कर सकी तब शाहजहाँ ने ध्रीरंगजेब के सेनापितत्व में वि० सं० १७०२ में फिर भी फीज भेजी श्रीर इसकी सहायता के लिये श्रोड़छे के राजा पहाड़िसंह को भी साथ में भेज दिया। इसके पश्चात् वि० सं० १७०५ में फिर भी यह कंदहार भेजा गया।

११-जुमारसिंह की मृत्यु के पश्चात् सरदारखाँ धामीनी में रखा गया था। पीछे से यह मालवे का सूबेदार भ्रीर चौरागढ़ का तमूलदार (खिराज वसूल करनेवाला) बनाया गया, पर इससे चौरागढ़ का प्रबंध न हो सका। इससे वि० सं० १७०८ मे चौरा-गढ़ की जागीर पहाड्सिंह की दे दी गई। साथ ही उसका एकहजारी मनसब भी बढ़ाया गया। इससे पहाड्सिंह ने हृदय-शाह पर चढ़ाई की पर वह भयभीत हो रीवाँ के बघेल राजां अनूप-सिंह के पास चला आया। गेंड्वाने में गायें भी जोती जाती थीं। यह बात पहाड़िसंह को बहुत बुरी लगी। इससे ये दालताबाद तक बढ़ते गए। यहाँ पर इन्होंने पहाड़िसंहपुरा नाम का एक गाँव बसाया जिसकी आमदनी अब भी श्रीडुळा राज्य को मिलती है। यहाँ से वापस म्राने पर पहाड़िसंह ने रीवाँ पर चढ़ाई की। राजा अनूपसिंह और दृदयशाह दोनों जंगल की श्रोर भाग गए। पहाड़-सिंह ने रीवाँ को मनमाना लूटा। इतने मे औरंगजेब के साथ जाने को लिये शाहजहाँ ने इसे बुलाया.। यह लूट में से १ हाथी और ३ हिथिनियाँ लेकर शाहजहाँ से मिला और वि० सं० १७० से फिर भी कंदहार की चढ़ाई पर गया।

१२—पहाड़िसंह विक्रम संवत् १७२० मे परलोक को सिधारा। इसके सुजानिसह और इंद्रमिश नाम के दो लड़के थे। इसकी रानी का नाम हीरादेवी था। पहाड़िसह के मरने पर इसने भी

चंपतराय थ्रीर छन्नसाल को हानि पहुँचाने में अपने पति से कुछ

१३-भीम की मृत्यु के पश्चान् राजा पहाइसिह श्रीर चंपत-राय में भ्रनबन हो गई थी। इससे पहाड़िसंह हर समय चंपतराय को हानि पहुँचाने के षड्यंत्रों मे लगा रहता था। श्रंत मे इन्हेंने शाहजहाँ से संधि करना ही उचित समका। शाहजहाँ भी इनसे तंग आ गया था। इससे उसने भी इनके बुलवाने में विलंब न किया। ज्यों ही महाराज चंपतराय शाही दरबार मे पहुँचे, शाहजहाँ ने इनका बड़ा सत्कार किया और ५ हजारी मनसब दे संधि कर ली। उस समय शाहजहाँ कंदहार में शांति स्थापित करने में लगा हुआ था, पर कई बार सेना भेजने पर भी शांति स्थापित न कर सका था। इस समय वह अपने ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह की कंदहार भेजने के प्रबंध मे लगा था। शाहजहाँ की चंपतराय के पराक्रम श्रीर शूरता का पूर्ण परिचय था। इससे वि० सं० १७१० में उसने अपने पुत्र दाराशिकोह के साथ महाराज चंपतराय को भी कंदहार की चढ़ाई पर भेज दिया। वहाँ पहुँचते ही महाराज ने बड़ी शूरता दिख-लाई भीर प्राणों की बाजी लगाकर विजय प्राप्त की। वहाँ से वापस ग्राते ही शाहजहाँ ने इन्हें कोंच की जागीर दी श्रीर १२ हजारी मनसब दे इनकी वीरता की भूरि भूरि प्रशंसा की। इसे सुन दाराशिकोह मन ही मन कुढ़ उठा धीर उन्हें हानि पहुँचाने की चेष्टा करने लगा। ऐसा कहते हैं कि इस षड्यंत्र मे पहाड़िसंह भी मिल गया धीर दोनों ने सलाह कर कोंच की जागीर निकाल लेने का मनसूबा बाँधा। इस समय राज्य-प्रबंध का बहुत सा काम दाराशिकोह ही किया करता था, इससे इसे मनमानी करने का मौका हाथ लगा। महाराज चंपतराय कोंच की जागीर से बाद-शाह को सिर्फ एक लाख रुपया देते थे।

१४-पहाड्सिंह के सरने पर इसका ज्येष्ठ पुत्र सुजानसिंह नाही पर वैठा। यह वि० सं० १७१४ मे श्रीरंगजेब के साथ बीजा-पुर की चढ़ाई पर गया था, किंतु वहाँ घायल हो गया और वापस चला ग्राया था। जब शाहजहाँ की वीमारी के समय इसके वेटों में लड़ाई हुई तब इसने किसी का भी पन्न न लिया वरन् उदासीन बना रहा । इसने ग्रडजार । नामक प्राप्त में सुजानसागर नाम का एक -बडा तालाव वेंधवाया श्रीर इसकी मॉ ने मऊ के पास रानीपुरा<sup>२</sup> नाम का गाँव बसाया। यह वि० सं० १७२ ६ मे निरसंतान मरा श्रीर इसका छोटा भाई इंद्रमिया गही पर वैठा। इसके समय में सुजानसिंह सेंगर ने ब्रोड़ळे पर चढ़ाई की, पर पीछे से वह वापस चला गया। इसने सिर्फ तीन वर्ष राज्य किया। वि० सं० १७२१ में जब राजा चंपतराय भ्रपनी रुग्णावस्था के कारण वेरछा से जटवारा होते हुए अपने पूर्व-परिचित सहरा के राजा इंद्रमिय धंधेरे के यहाँ का रहे थे, तब रानी हीरादेवी ने दलेलदेश आ के साथ १६००० सवार धौर अपने पुत्र इंद्रमिया को भी चंपतराय का पीछा करने के लिये भेजा था। ये एक नाला फॉदते समय घेड़े से गिरकर सख्त घायल हो गए थे।

१५—इंद्रमिष के मरने पर उसका लड़का जसवंतिसंह वि० सं० १७३२ में राजा हुआ। इसके समय मे मराठे लोग उत्तर की थ्रोर अपना राज्य जमाने में लगे हुए थे थ्रीर चंपतराय के मरने पर इनके पुत्र छत्रसाल मी लूट-मार करने मे लगे थे। ये वि० सं० १७२८ तक पत्रा रियासत स्थापित करने मे लगे रहे। इन्होंने १७३२ में पत्रा रियासत की राजधानी पत्रा नियत की। दितया के राजा

<sup>(</sup>१-२) ये दोनों ग्राम जी॰ श्राई॰ पी॰ रेजवे की काँसी-मानिकपुर शाखा के स्टेशन हैं।

शुभकरन भी महाराज छत्रसाल के समकालीन हैं। जसवंतिसंह स्वर्ष राज्य कर वि० सं० १७४७ में मरा।

१६—भगवंतिसंह अपने पिता जसवंतिसंह के मरने पर गद्दी पर बैठा, पर यह बहुत ही छोटा था। इससे राजप्रबंध इसकी माँ करती रही, किंतु यह बाल्यकाल ही में मर गया। इससे रानी अमरकुँविर ने हरदील के प्रपीत्र उदीविसंह? को गाँद लेकर गद्दी पर बैठाया। यह बहुत ही कमजोर शासक था। इसके समय में उत्तर की छोर मरहठों का दौरदौरा रहा तै। मी महारानी ने अपने जीते जी रियासत को किसी प्रकार चित न पहुँचने दी। उदीविसंह की शासन-पद्धित अच्छी न थी, पर वह निर्भीक और शूर था। औरंगजेब के मरने पर बहादुरशाह गद्दी पर बैठा। ऐसा कहते हैं कि एक दिन उदीविसंह बहादुरशाह के साथ आखेट को निःशक गया था। इतने में इसके पास से एक शेर निकला। यद्यपि उस समय इसके पास कोई शक्त न था तो भी इसने उसे मार डाला। तब बादशाह ने एक तलवार पारितेषिक मे दी। वह अब तक रखी हुई है।

१७—इसके समय में श्रीरंगजेब, बहादुरशाह, जहाँदारशाह, फर्श्वसियर श्रीर मुहम्मदशाह ये ५ मुगल बादशाह हुए। बहादुर-शाह ने इसे वि० सं० १७६६ में पहाड़िसंहपुरा की सनद दी श्रीर सं० १७७१ में सिक्खों की बगावत दबाने के लिये पंजाब मेजा था। यह गुरुदासपुर के किले में कई महीने तक युद्ध करता रहा। श्रंत मे सिक्ख सरदार वीर बंदा पकड़ा गया श्रीर बड़ी वेरहमी से मारा गया। फर्श्वसियर के पश्चात मुहम्मदशाह बादशाह हुआ। इसने इसे १३ महलों की सनद दी। श्रोड़िश्रे की रियासत घटते घटते इस समय बहुत ही छोंटी हो गई थी, पर इसका मान पूर्ववत् ही था। जब कभी चंदेरी, दितया इत्यादि

<sup>(</sup>१) हरदै। छ, विजयसिंह, प्रतापसिंह श्रीर बदातिसंह।

बुंदेलों की रियासतें में गद्दी के हक के कगड़े होते थे तब ग्रीड़ के राजा की सम्मति से ही कगड़ों का निर्णय होता था। उदातिसंह वि० सं० १७६३ में महोबे में मरा।

१८—उद्देतिसिंह को मरने पर उसके नाती अमरसिंह का खड़का पृथ्वीसिंह राजा हुआ। इसके समय वि० सं० १७६६ में मराठों ने कांसी, (मऊ—रानीपुरा) और बढआसागर के परगने निकाल लिए। इसके समय अहमदशाह अब्दाली की चढ़ाई, मुह-क्सदशाह की मृत्यु और अहमदशाह का राज्यारे हिया ये ही मुल्य घटनाएँ दिल्ली मे हुई थों। यह वि० सं० १८०६ मे मरा। इसके खड़के गंधविसिंह का तो पहले ही देहांत हो गया था, इसलिये इसका पुत्र सामंतिसिंह गदी पर बैठा। इसने वि० सं० १८१५ मे बाद-शाह अलीगीहर (शाहआलम) का रीवाँ से दिल्ली वापस जाने के समय अच्छा सत्कार किया। इससे बादशाह ने खुश होकर इसे महेंद्र की पदवी से विभूषित किया। यह वि० सं० १८२२ मे परलोक को सिधारा। इसके पश्चात् हेतिसंह, मानसिंह और भारतीचंद कमानुसार राजा हुए। इन तीनों ने मिलकर केवल ग्यारह वर्ष राज्य किया था।

### श्रध्याय १६

#### श्रीरंगजेब श्रीर चंपतराय

१—पहाड्सिंह ने चंपतराय के मारने का प्रयत्न किया, परंतु वह निष्कल हुन्ना। ऐसे समय मे बुंदेलखंड को भाइयों की लड़ाई से बहुत हानि पहुँची। पहाड्सिंह ने चंपतराय को हानि पहुँचाने का एक प्रयत्न और भी किया। शाहजहाँ ने जब बुंदेलों से संधि

की तब कोंच की जागीर चंपतराय की दी थी। चंपतराय की महोबा की जागीर बहुत छोटी थी। कोंच की जागीर मिल जाने से उनके खर्च का प्रबंध अच्छा होने लगा था। पहाड्सिंह ने अब यह जागीर चंपतराय से ले लेने का प्रयत्न किया। इस समय शाहजहाँ के दरबार मे दारा की बहुत चला करती थी। दारा शाहजहाँ बादशाह का बड़ा खड़का या थ्रीर उसने राज्य का सब कार्यभार उसी के सुपुर्द कर दिया था। श्रीड्छे के राजा पहाड़-ासंह ने दारा से बहुत नम्रता के साथ यह बिनती की कि चंपतराय की जागोर सुमे दे दी जाय। मैं तीन लाख रुपए जागीर से मुगल दरबार को दूँगा और चंपतराय से श्रच्छा प्रबंध करूँगा। इस समय चंपतराय केवल एक लाख रुपए उस जागोर से बादशाह की दिया करते थे। पहाड़िसंह ने तीन जाख देने का वचन देकर जागीर मॉगी। दारा ने लालच मे आकर पहाइसिंह को यह जागीर दे दी। इस बात पर चंपतराय की बहुत बुरा लगा धीर उन्होंने सुगल दरबार में ही दारा के काम की निंदा की धीर सुगलों की श्रधीनता में न रहने का निश्चय कर लिया।

२—इस प्रकार चंपतराय से जागीर तो ले ली गई, परंतु जिस वीरता के लिये चंपतराय को यह जागीर मिली? थी वह गुग्रा चंपत-राय से कोई न ले सका। उन्हें भी दारा से बदला लेने का मौका मिल गया। छीरंगजेब दारा से वैमनस्य रखता था। दरबार में दारा ही सब काम करता था छीर यह बात छीरंगजेब की बहुत बुरी लगती थी। छीरंगजेब चाहता था कि शाहजहाँ के पश्चात

<sup>(</sup>१) वि० सं० १७१० में चंपतराय दाराशिकोह के साथ कंदहार फतह करने के लिये गए थे। वहाँ पर इन्हेंनि प्रायापया से युद्ध किया। श्रंत में विजय हो गई। इसी कारया उन्हें यह जागीर मिली थी।

मुमे बादशाहत मिले, परंतु शाहजहाँ अपने बड़े लड़को दारा की ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था और उसके कई सरदार भी दारा की मदद करते थे। इस कारण औरंगजेब ने दारा के प्रभाव की घटाने का निश्चय किया। उस समय औरंगजेब दिचण का सूबेदार था। उसने दारा के विरुद्ध चंपतराय से सहायता मांगी। चंपतराय दारा से बदला लेना ही चाहते थे, इसलिये उन्हेंने औरंग-जेब की सहायता करना स्वीकार कर लिया।

३-वि० सं० १७१४ में शाहजहाँ के लड़कों मे यह खबर फैल गई कि बादशाह बीमार हो गया है। यही कारण था कि उसके लड़कों ने इस ग्राशा से कि उनका पिता शीव ही मर जायगा राज्य के लिये लड़ना आरंभ कर दिया। चंपतराय का उद्देश्य श्रीरंग-जेब की सहायता करने में केवल इतना ही था कि वे दारा से बदला ले सकें धीर बंदेलखंड का मुगलां से स्वतंत्र कर सकें। दारा के पास बादशाह की बहुत सी सेना थी। इसने अपने लड़के सुलेमान शिकोह को भेजकर बंगाल से आनेवाले शुजा को सबसे पहले हराया। फिर दारा ने ध्रीरंगजेब की सेना का सामना करने के ृ लिये धीलपुर के पास चंबल नदी का घाट रोक लिया। सुराद शाहजहाँ का सबसे छोटा लड़का था। वह इस समय गुजरात धौरंगजेब बड़ा ही स्वार्थी, दगाबाज धौर चालवाज था। इसने सुराद से फकीर बनने का ढोंग किया धीर कह दिया कि मैं तुम्हीं को बादशाहत दूँगा। मुराद उसकी चिकनी चुपड़ी बातें में श्रागया धौर श्रपनी सारी सेना लेकर धौरंगजेब के साथ मिल गया। श्रीरंगजेब ते। यह चाहता ही था, उसने सारी फौज लेकर ष्प्रवंती ( उन्जैन ) पर चढ़ाई कर दी। यहाँ पर मुकुंदिसं ह हाड़ा सूबेदार था। इसने भरसक रोकने का प्रयत्न किया, पर वह युद्ध में हारा ध्रीर मारा गया

४—श्रीरंगजेब वन्जैन होकर नरवर श्राया। यहाँ से इसने चंपत-राय को बुलाने के लिये श्रब्दु झाखां को मेजा। वे भी श्रपने प्रतिक्षानुसार श्रीरंगजेब को सहायता देकर श्रपना श्रमीष्ट सिद्ध करने को लिये श्रा गये। दारा ने चंबल का मुख्य घाट तो रोक ही लिया या इससे इन्होंने दूसरे घाट से नदी पार की श्रीर सेना लेकर दारा की सेना का सामना श्रागरे के पास सामोगढ़ में वि० सं० १७१५ मे किया। इस समय दोनों सेनाश्रों में घनवार युद्ध हुआ। दारा की सेना के सेनापित बूँदी-नरेश छत्रसाल हाड़ा थे। ये भी बड़े बुद्धिमान श्रीर शूर थे, पर चंपतराय की बुद्धिमत्ता के सामने उनकी एक भी न चली। वे युद्ध मे हार ही गए। युद्ध के पश्चात श्रीरंगजेब ने मुराद को शराब पिलाकर कैंद कर लिया श्रीर इसे ग्वालियर के किले में बंदी कर दिया तथा वह स्वयं बादशाह हो गया\*। दारा श्रीर श्रपने पूज्य पिता को भी श्रीरंगजेब ने कैंद कर लिया।

प्— औरंगजेब विक्रम संवत् १७१५ मे बादशाह हुआ। उसकी विजय का कारण चंपतराय की सहायता ही थी। इसिलिये श्री 'गजेब ने बुंदेला वीर चंपतराय की श्रोड़ से यमुना तक का देश

किब के ठीर बाप बादसाह साहिजहाँ

ताकी कैंद किया माना मक्के श्रागि छाई है।
बहा माई दारा वाको पकरि के कैंद किया

मेहरहु नाहि वाको जाया सगा माई है॥
बंधु ती मुरादनक्स बादि चूक करिने की

बीच जै कुरान खुदा की कसम खाई है।

मूचन सुकवि कहै सुनौ नवरंगजेन

एते काम कीन्हे फेरि पादसाही पाई है॥

श्रीरंगजेब ने जिस प्रकार बादशाही पाई वसका वर्णन भूषण किव ने
 इस प्रकार किया है—

जागीर मे दिया ध्रीर चंपतराय की दिल्ली-दरबार का उमराव समका। वे १२००० सवारों के मनसबदार भी कहलाए।

६—चंपतराय को दिल्ली दरबार से बहुत मान मिला। कुछ दिन के पश्चात् धीरंगजेब धीर चंपतराय में फिर ध्रन-बन हो गई। इस अनबन के कई कारण हैं। दारा की लड़ाई के समय चंपतराय ने एक बहुत अच्छा घेड़ा पकड़ लिया था। यह घोड़ा बहादुरखाँ का था। उसे धीरंगजेब ने चंपतराय से माँगा। चंपतराय ने देने से इनकार किया, क्योंकि वह उन्हें युद्ध के समय मिला था। श्रीरंगजेब को यह बात बहुत बुरी लगी। इसी समय ध्रीरंगजेब का भाई शुजा फिर बड़ी फीज लेकर इलाहा-बाद लड़ने द्याया। धीरंगजेब ने चंपतराय की हुक्स दिया कि तुम इलाहाबाद शुजा से लड़ने जाग्रो। यह हुक्म चंपतराय को बहुत बुरा लगा श्रीर उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इन कारणों के सिवाय चंपतराय का भीरंगजेव के साथ बिगाड़ होने का श्रसली कारण चंपतराय की स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की इच्छा थी। उस समय भ्रीरंगजेब भ्रीर श्रुजा का युद्ध खतम न हुन्ना चंपतराय ने यही मैाका धीरंगजेब से स्वतंत्र होकर ध्रपना राज्य स्थापित करने का सोचा।

७— श्रीरंगजेव सदा ही चंपतराय को तंग करने का प्रयत्न किया करता था, पर उसे एक हिंदू वीर का सम्मान विवश हो करना पड़ता था श्रीर वह भी अपने स्वार्थ के लिये। परंतु वह सदैव किसी बहाने से चंपतराय की जागीर वापस ले लेने के प्रयत्न मे था। चंपतराय को श्रीरंगजेव की यह नीयत अच्छी त्रह से मालूम हों गई थी। इसी कारण चंपतराय ने श्रीरंगजेव की दी हुई सनदें श्रीर श्रक्ष वापस कर दिए श्रीर साफ तार से श्रीरंगजेव से उसकी स्थीनता में रहने से इनकार कर दिया। द—परतंत्रता को त्याग स्वतंत्रता का ढंका बजाते हुए चंपतराय बंदेल खंढ आए। चंपतराय की वीरता का ढंका सारे देश में बज चुका था। इनके वापस आते ही सेना सरलता से मिल गई। इस सेना के सहारे और अपनी अतुल वीरता के बल से राजा चंपतराय ने एक के परचात दूसरा किला जीतना आरंभ कर दिया। औरंगजेब चंपतराय की चतुरता को जानता था। इसे मालूम था कि चंपतराय के सामने कोई मुसलमान सेनापित न टिक सकेगा। इस कारण औरंगजेब ने दित्या के राजा ग्रुभकरण. को, जो कि सूबे बुंदेल खंड का दिल्ली की बादशाहत की थेर से सूबेदार भी नियत किया गया था, सेना के सेनापितत्व के लिये चुना। श्रुभकरण बुंदेल खंड के प्रत्येक भाग से परिचित था और वह बुंदेल खंड में पहले खूट-मार भी किया करता था। बादशाह थीरंगजेब ने एक बड़ी मारी सेना श्रुभकरण के सुपुर्द की और उसे चंपतराय का नाश करने का हुकम दिया।

क्यीरंगजेब के पास से आने के पश्चात चंपतराय ने पहले तो मांडेर को लूटा, फिर एरछ का किला ले लिया और यहीं पर अपने ठहरने का स्थान बनाया। फिर इसी स्थान से बुंदेलखंड के स्वतंत्र करने का प्रयत्न आरंभ किया। इसी समय मुगलों का नौकर बनकर शुभकरण, अपने बुंदेलखंडी वीर के स्वतंत्र होने के प्रयत्न को निष्फल करने के लिये, बहुत सी मुगल सेना लेकर आ पहुँचा। शुभकरण की सेना और चपतराय की सेना से कई युद्ध हुए। चंपतराय के नेतृत्व में सेना को विशेष मुख होता था। शुभकरण चंपतराय को हरा न सका। औरंगजेब ने जब देला कि शुभकरण से कुछ न बन सका तब वह स्वयं अपनी बड़ी सेना लेकर बुंदेलखंड पर चढ़ आया और चंपतराय को घेर लेने का प्रयत्न करने लगा। चंपतराय ने घैट्य न छोड़ा। वे लड़ने को प्रयत्न करने लगा। चंपतराय ने घैट्य न छोड़ा। वे लड़ने को

तैयार बने रहे। बुंदेलखंड मे श्रीरंगजेब की सेना बिना बुंदेलों की सहायता के कुछ भी न कर सकती थी। इसलिये धीरंगजेब ने अपनी सेना में बहुत से बुंदेले भरती किए। इनकी और शुभकरण की सहायता से चंपतराय के उहरने के सब मार्ग ग्रीरंगजेब की मालूम होते गए। भ्रीरंगजेब को चंपतराय से युद्ध करते समय इनकी ही सहायता ने बहुत काम दिया। श्रीरंगजेब की बड़ी सेना होने पर भी चंपतराय छीर उनकी सेना ने घीरता छीर वीरता से लड़ाइयाँ लडीं। परंतु धीरे धीरे चंपतराय की सेना कम होती गई। इसी समय चंपतराय धौर पहाड़िसंह के पुराने वैर ने विन्न डाला। पहाड़िसंह का देहांत हो गया था, परंतु पहाड़िसंह की पत्नी ने अपने पति के वैरी चंपतराय की हराने के हेतु चंपतराय के मित्र श्रीर सरदार सुजानराय की बेदपुर में धोखे से मरवा डाला। सुजानराय की मृत्यु से चंपतराय की बहुत दु:ख हुआ धीर उनकी कार्यसिद्धि मे एक बड़ी बाधा हुई। इस युद्ध मे चंपतराय के पुत्रों ने भी उन्हें बहुत सहायता दी। चंपतराय की फीज कम हो जाने के कारण वे सहरा के जागीरदार इंद्रमिण के पास गए। इंद्रमिण चंपतराय के पुराने मित्र थे। पर ये घर पर न थे। ते। भी साहिब-सिष्ठ धंघेरे ने चंपतराय का स्वागत किया। इसके पश्चात् राजा चंपतराय ने छत्रसाल की थानसिंह के पास मेला। ये छत्रसाल के बह-नोई थे. परंतु ऐसे अवसर पर छत्रसाल का स्वागत करना ते दूर रहा बहिन ने बात तक न पूछी। थानसिंह घर में नहीं थे। वे रात्रि की आए।

१०—सहरा में भी रहना चंपतराय ने उचित न समका। इससे वे बीमारी की हालत में ही अपनी रानी "महारानी लालकुँवरि" को साथ ले मेारनगाँव जाने के लिये निकल पड़े। सहरा के साहिब-सिह धंधेरे ने अपने दें। सी सिपाही महाराज के साथ रचा के लिये कर दिये थे। सहरा से ये कोई ७ कोस आए थे कि सिपाहियों ने इनके साथ विश्वासघात कर मारना चाहा। कितु महारानी लाल-कुँवरि श्रीर महाराज चंपतराय ने सिपाहियों के हाथ से मरने की श्रपेचा श्रात्महत्या करना ही उचित समका। दोनों ने श्रपने श्रपने पेट में कटारें मार लीं। यह घंटना वि० सं० १७२१ में हुई।

## अध्याय १७

#### महाराज छज्ञशाल (बाल्यकाल)

१—चंपतराय ग्रीरंगजेब से लड़ते हुए स्वर्ग की सिधारं। उनके जीवन का अधिकांश लड़ाई ही में बीता। वे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की कभी तैयार न हुए परंतु सदा ही स्वतंत्रता के लिये युद्ध करते रहे। चंपतराय धनवान् मतुष्य न थे। जागीर महेबा से उन्हें बहुत ही थोड़ी भामदनी होती थी। रुद्रप्रताप के पुत्र उदयजीत की जी जागीर मिली थी उसकी कुल स्नामदनी वार्षिक १२०००। रुपए थी। यह महेबा नामक स्थान आजकल छतरपुर राज्य के भीतर है। यह छोटी जागीर उदयाजीत के पुत्र धीर पैत्रों में बँटती माई धीर जो चंपतराय को मिली उसकी वार्षिक माय केवल ३५०) थी, परंतु चंपतराय ने अपना नाम भ्रपनी वीरता ही के द्वारा किया। उनमें सेना इकट्टी करने धीर उसका सदुपयोग करने की विशेष योग्यता थी। सबसे पहले, जब चंपतराय तरुण भी न हुए थे, उन्होंने कुछ थोड़े से सिपाही एकत्र करके मुगल राज्य के एक गाँव की लूट लिया था। मुगलों के गाँव के मुगल शासकी की लूटकर उन्होंने कुछ धन एकत्र किया था। इसी धन से इन्होंने ख़ीर सेना तैयार की थी। मुगलीं से युद्ध के समय इनके अनुल रण-कौशल का परिचय सारे जगत् को मिल गया था।

२—जिस समय शाहजहाँ के सरदार बाकी खाँ से युद्ध हुआ श्रीर बाकी खाँ हारकर वापिस गया उसी समय बाकी खाँ ने अचानक वंपतराय के ज्येष्ठ पुत्र सारवाहन की घेरकर मार डाला था। उस

समय सारवाहन की उमर केवल १४ वर्ष की थी परंतु इस उमर मे अपनी वीरता के कारण वे वुंदेलों की बहुत प्रिय हो गए ये। इनके मरने से इनकी माता की असहा दु:ख हुआ। कहा जाता है कि इनकी माता ने स्वप्न में देखा कि सारवाहन उनसे कह रहे हैं कि मैं फिर से गर्भ में आकँगा। इसी के कुछ दिनों के पश्चात् सारवाहन की माता ने गर्भ धारण किया और सबका यही विश्वास हो गया कि जेठे राजकुमार सारवाहन फिर से रानी के गर्भ मे आए हैं।

३—रानी गर्भावस्था में भी अपने पति चंपतराय के साथ रहा करती थी। वे दिन ऐसे ही थे कि बुंदेले वीरें की रमणियाँ अपने घरें मे न रहकर रणभूमि में जाकर अपने पित के साथ रहती थीं और समय समय पर सहायता करती थों। रानी की गर्भा-वस्था का समय जड़ाइयों के मैदानों में ही कटा। इसी समय में चंपतराय अपनी रानी के साथ ककरक चनए की पहाड़ो में मुगलों की सेना के द्वारा घेर लिए गए। ऐसी दशा में भी चंपतराय अपनी खी को ले अचानक मुगलों की सेना में बवकर भाग गए। इस कृत्य से मुगल सेना को बड़ा अग्रचर्य हुआ। ।

४—इसके छः महीने बाद मीर पहाड़ी के जंगल में, जी कटेरा नामक प्राम से तीन कीस है, रानी ने बुंदेलखंड के भावी विख्यात वीर छत्रसाल की जन्म दिया। महाराज छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्र तीज शुक्रवार संवत् १७०५ विक्रमीय विलंबि नामक संवत्सर में हुआ था। यद्यपि उनकी जन्मपत्री में उच्च

<sup>(</sup>१) कोई कोई ऐसा भी कहते है कि चंपतराय अपनी छी के। पीठ पर वांधकर पहाड़ी पर से कृदे और मागकर ऐसे स्थान में चले गए जहाँ मुगज़ सेना उन्हें न पा सकी। एक ऐसी भी कथा है कि चंपतराय अपने घोड़े पर रानी को बैठाकर एक पहाड़ी से दूसरी पर पहुँचे और फिर घोड़ा ऐसा भागा कि मुगलसेना उसे न पा सकी। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी थे।गी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया था कि इनमें अलै।किक शक्ति आ गई थी।

का कोई भी प्रह नहीं है पर नवांश कुंडली के अनुसार उसमें प्र राजयोग हैं। जिस समय वीर बालक छत्रसाल का जन्म हुआ उस समय मुगल लोगों की चंपतराय से लड़ाई चल रही थी। छत्रसाल

| जन्मांग कुंडली                                                           |              | ( ₹ )                                                                                          | नवांश कुंडली                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| १० द के द गु<br>११ १ र. ११ २ ४<br>तु १ गु.ग १४<br>इन्यादि सजवाः स्पष्टाः |              | संवत् १७०६<br>जेठ सुदी ३<br>शुक्रवार<br>४८-१७ सृग-<br>शिरा नचन्न<br>२४-४                       | श ७ हु १ में ३२१<br>गु म २<br>गं.के ११ र १<br>१० १२श्र |
|                                                                          |              |                                                                                                |                                                        |
| रवि १-४-४०-४६                                                            | 8 <b>ў—</b>  | धर्मापत्यपाचनान केन्द्रे<br>लग्जयनी वाहब्योगानः।                                               |                                                        |
| चन्द्रमा २-१-२४-४                                                        | ४२–३४        | ्बामप्रयुत्ती वाहब्येाराजः।<br>ज्ञाराकं ज्यनुषु घटेषु                                          |                                                        |
| भैाम ४-१३-४८-२१                                                          | <b>६—२</b> ६ | सव राजाधिराजः ॥<br>द्यूनेानकेन्द्रकोखे सुखेशे<br>सान्त्रेर सामन्त्रो गंडी ।                    |                                                        |
| बुध ०-१३-४६-३० =                                                         | £            | ें भूपजे। भूपान्यजो मंत्री ।<br>निवसेतां च्यत्ययेन ता-<br>वुभौ धर्मकर्मस्योः ।                 |                                                        |
| गुरु ४-१४-३-२४                                                           | 8            | युक्तत्रान्यतरा वापि<br>वशच्चेद्योगकारकौ ॥                                                     |                                                        |
| शुक्र २-१६-११-२२ १                                                       | ₹8=          | यदि केन्द्रे त्रिकाेेेेेेेे वा<br>निवसेतां तमा प्रहा।                                          |                                                        |
| श्रानि २-०-१-२२ ७                                                        | २७           | नाथेनान्यतरेगापि<br>सम्बन्धाचोगकारको ।                                                         |                                                        |
| राहु १-१म-७-३६                                                           | 3 3          | विज्ञञ्जनायस्थितराशिनाथस्त-                                                                    |                                                        |
| केतु ७-१८-७-३६<br>लग्न-७-१-३८-१४                                         | 99           | द्राशिनाथा यदि तुङ्गयुक्तः ।<br>निशाकराव्हेन्द्रगते।ऽथवा स्या-<br>धोगा महाकात्तस्रसाख्ययुक्तः। |                                                        |

का जन्म भी उस जंगल में हुआ था नहीं पर मुगल लोग चंपतराय को घेर लेने का प्रयत्न कर रहे थे। जन्म से ही बालक छत्र-साल को महलों की सेज सोने को न मिली किंतु प्रकृति देवी की गोद ही इन्हें जन्म से खेलने के लिये मिली। संसार में आते ही वीर छत्रसाल को तोपों और बंदूकों का शब्द और घरो, मारो, पकड़ो का शोर सुनने को मिला। इस दशा में रहते ही छत्रसाल की अवस्था छ: मास की हो गई।

५-एक समय, जब छत्रसाल की अवस्था केवल सात मास की थी, राजा चंपतराय उनकी रानी धौर कुछ सैनिक एक जंगल में भ्रपना भोजन बनाकर खा रहे थे। भ्रचानक मुगल सेना ने इन सबको घेर लिया धीर इनका सागकर निकल जाना भी कठिन हो गया। सब सैनिक भागे और चंपतराय भी अपनी रानी के साथ भाग गए, पर सात महीने के छत्रसाल की उठा लेने का किसी की ध्यान न रहा। चंपतराय श्रीर उनके सैनिकां के भाग जाने के पश्चात् मुगल सेना उस स्थान पर ग्रा पहुँची भीर चंपतराय को वहाँ पर न देखकर चली गई। छत्रसाल उसी स्थान पर पड़े रहे श्रीर - सीभाग्य से बच गए। इसके पश्चात् चंपतराय ने जब देखा कि बालक छत्रसाल उनके साथ नहीं हैं तो उन्होंने ढूँढ़ने के लिये अपने सिपाही भेजे और एक सिपाही छत्रसात को उठा लाया। छत्रसाल की पाकर चंपतराय की असीम आनंद हुआ, परंतु उन्होंने छत्रसाल को ऐसी दशा में अपने पास न रखने का निश्चय कर लिया। इस घटना के दूसरे ही दिन रानी अपने पुत्र छत्रसाल की लेकर अपने नैहर चली गई। यहाँ पर अत्रसाल धीर उनकी माता चार वर्ष तक रहे।

६-जिस समय छत्रसाल की धवरथा चार वर्ष की हुई उस समय बालक छत्रसाल ग्रीर उनकी माता नैहर से चंपतराय के पास

वापिस आई। छत्रसाल की वीरता के चिह्न इसी समय से दीखने लगे। लड़ाइयों में से निकली हुई रुधिर की नदियां और युद्ध में मरे हुए वीरों के शरीर देखकर इनके मन में डर न उत्पन्न होता था, वरन वे इन वीभत्स दृश्यों की बड़े चाव से देखा करते थे। बंदूकों और तोपों का शब्द सुनकर वे डरकर भागने का प्रयन्न न करते थे, परंतु जिस श्रोर से शब्द श्राता था उसी थ्रोर देखने की दौड़ते थे। छोटी श्रवस्था से ही छत्रसाल ने तलवार लेकर खेलना थ्रारंभ कर दिया था।

७—इत्रसाल की तेजपूर्ण सुद्रा और बाललीला देखकर सब लोगों की यही मालूम होने लगा था कि यह बालक कोई विक्रमी पुरुष होकर चित्रय-झुल का दद्धार करेगा। इनका नाम "छत्रसाल" इनके गुणों पर से ही पड़ा था। बाल्यकाल से ही छत्रसाल का सरदारों के साथ का व्यवहार भी उत्तम था। जो सरदार चंपत-राय से मिलने आते थे उनसे छत्रसाल, बालक होने पर भी, रीति के अनुसार बंदना करते थे। इनका यह व्यावहारिक चातुर्थ देखकर पिता को हर्ष और विस्मय होता था।

परंतु वे हाथी, वोड़े, सवार, बंदूक ग्रीर तोप भादि के ही चित्र बनाते थे। धर्म में भक्ति भी छत्रसाल को बाल्यकाल से ही थी। वे सदा मंदिरों में नियमपूर्वक जाते थे ग्रीर प्रार्थना करते थे। रामायण ग्रीर महाभारत की कथाग्री के सुनने को उन्हें विशेप इच्छा रहती थी। इन कथाग्री के थोद्धाग्री की वीरता का हाल सुनकर उनके हृदय में बहुत उत्साह उत्पन्न होता था।

र-छत्रसाल का विद्याध्ययन सात वर्ष की आयु से आरंभ हुआ। इस समय वे अपने मामा के यहाँ रहते थे। विद्याध्ययन के साथ इन्होंने सैनिक शिका भी प्राप्त की। सेना-संबंधी कार्य और विद्याध्ययन दोनों में ही इन्होंने अपनी तीत्र बुद्धि का परिचय दिया।
महाराज छत्रसाल एक चतुर सेनापित ही नहीं वरन विद्वान श्रीर
किव भी थे। दस वर्ष की आयु के पहले से ही वीर छत्रसाल ने
बरछी चलाना, तलवार धीर धन्य शक्त से अचूक निशाने मारना
धीर दै। इते हुए घोड़े पर से शिकार खेलना सीख लिया। जंगल के
हिंस जंतुओं से युद्ध करते समय उन पर कैसे वार करना चाहिए,
यह वे शीघ्र सीख गए। पुस्तकों के पढ़ने में इनका मन बहुत लगता
था। ओड़छे के किव केशवदास-कृत रामचंद्रिका को ये बड़े चाव
से पढ़ते थे शीर उस पुस्तक को सदा ध्रपने पास रखते थे?।

१०— छत्रसाल सहरा नामक प्राप्त में थे, जब इन्हें इनके माता-पिता की मृत्यु का हाल मालूम हुआ। यह हाल उनकी उस सैनिक ने सुनाया या जो चंपतराय थीर उनकी खी के साथ उस स्थान मे था जहाँ चंपतराय थेरे गए थे। वह किसी प्रकार अपने प्राण्य बचाकर खबर देने की भाग आया था। जब चंपतराय की मृत्यु हुई तब छत्रसाल के पास न सेना थी और न धन ही था। पिता-माता की मृत्यु सुनने पर शोक होना स्वामाविक ही है। परंतु थे उत्साही थीर धैर्य्यवान युवक थे। इन्होंने अपने रहने इत्यादि का स्थान थीर सेना संप्रह करने का प्रबंध तुरंत ही सोच लिया। उन्हें चंपतराय का वृद्ध सैनिक मिला। इसने छत्रसाल का आदर किया। फिर छत्रसाल महेवा मे अपने काका सुजानराय के पास गए। इनके काका ने छत्रसाल को पहले न देखा था। वे छत्र- 'साल के बड़े भाइयों को जानते थे। इससे छत्रसाल ने अपना पूरा परिचय सुजानराय को दिया, जिसे सुनकर सुजानराय ने बड़े प्रेम से भेट की। इसके पश्चात् कुछ दिनों तक छत्रसाल अपने काका

<sup>(</sup>१) कविवर केशवदास वा जन्म स्वाभा विक्रम-संवत् १६१२ में हुआ। श्रोड्छे के राजदरवार में इनका बड़ा मान था।

को पास रहे, परंतु शोघ ही ऐसा प्रसंग आया कि जिसमे छत्रसाल को अपना बाहुबल और रणचातुर्थ दिखलाने की आवश्यकता पड़ी।

११-छत्रसाल की काका के यहाँ रहना अच्छा न लगा। वे मुसलमानों से युद्ध करने के लिये उत्सुक हो रहे थे। उन्होंने झपने विचार अपने काका से भी प्रकट किए, परंतु छत्रमाल की बातों की सुनकर काका डरे थ्रीर उन्होंने छत्रसाल से शांत रहने थ्रीर मुगली से विगाड़ न करने के लिये कहा। छत्रसाल की ग्रपने काका की बात अच्छी न लगी और वे अपने भाई अंगदराय के पास चले आए। उस समय भंगदराय देवगढ़ में थे। इन लड़ाइयों के समय में छत्रसाल के सब भाई अलग अलग थे। महेबा की जागीर इतने बड़े कुदुंब को लिये काफी न होती थी। इससे सब अपना निर्वाह जहाँ पर बन पड़ा करते थे। अंगदराय देवगढ़ के किले में नौकर थे। जब छत्रसाल झंगदराय से मिले तब झंगदराय इनकी देखकर बड़े प्रसन्न हुए। छत्रसाल ने यवनों से स्वतंत्रता प्राप्त करने का अपना उद्देश्य अंगदराय से कह सुनाया। अंगदराय ने छत्रसाल के उद्देश्यों को सुनकर बहुत प्रसन्नता प्रकट की, परंतु छन्नसाल से कहा कि बहुत सावधानी से चलना अच्छा होगा। इस प्रकार दोनें। भाई एकमत होकर मुसलमानों से युद्ध करने और देश जीत लेने का प्रयक्ष करने लगे।

१२— वुंदेल खंड का कुछ भाग चंपतराय ने अपने अधिकार में कर लिया था, परंतु पीछे से मुसलमानों ने बुंदेलों की ही सहायता से उसे छीन लिया था। अब सेना के विना छत्रसाल के उद्देश की सिद्धि दुस्साध्य थी और धन के विना सेना इकट्टी करना कठिन कार्यथा। इससे दोनों भाइयों ने अपनी माता का जैवर

<sup>(</sup>१) दुत्रसील के वड़े माइयों का नाम सारवाहन, रतनशाह, श्रगदशय श्रीर गेपालराय था। इनमें से सारदाहन का देहांत बाकीली के युद्ध में हो गया था।

वेचकर सेना एकत्र करने का निश्चय किया। अब इन दोनों ने देवलवारा नामक प्राप्त में, जहाँ इनकी माता के गहने थे, जाकर उन्हें ले लिया और वेच दिया, फिर उस धन के द्वारा एक छोटी सी सेना तैयार की।

१३ — वि० सं० १७२७ मे देवगढ़ ( छिंदवाड़ा ) में राजा कूरम-कल्ल (कोकशाह) का राज्य था। इस राजा ने राजपूत सेना के सहारे देवगढ़ में मुगलों से युद्ध करने का निश्चय कर लियां। मुगल-राज्य की श्रोर से जयसिंह व कूरमकल (कोकशाह) के हाथ से देवगढ़ का किला ले लेने के लिये जा रहा था। इस समय छत्रसाल श्रीर श्रंगदराय ने श्रपना पराक्रम दिखाने का श्रवसर जान राजा जयसिंह की सहायता देने का वचन दिया। इसने इन दोनों का बड़ा भ्रादर किया धौर उनसे सहायता लेना स्वीकार किया। इसी समय दिल्लो दरबार से हुक्म भ्राया कि जयसिह भ्रपना काम बहादुरखाँ के सुपुर्द कर दें। पीछे से बहादुर खाँ भी सेनापितत्व का भार लेने के लिये आ पहुँचा। बहादुर खाँ धीर राजा चंपतराय से मित्रता रही थी। इन दोनों मे पागबदलीवल भी हो चुकी थी। इसलिये वहादुर लॉ ने भी छत्रसाल धौर धंगद-राय से भ्रच्छा वर्ताव किया भ्रीर उन्हें सहायता देने के लिये धन्य-वाद दिया। छत्रसाल इस युद्ध में बहुत वीरता से लड़े। कूरमकल (कोकशाह) की राजपूत सेना ने मुगल सेना को आगे न बढ़ने दिया, परंतु छत्रसाल ही कुछ वीर सिपाहियों की लेकर भागे वढ़े। छत्रसाल वैरी की सेना को काटते हुए आगे बढ़े धीर उन्होंने

<sup>(</sup>१) राजा जयसिह (जसवंतिसंह प्रथम) वि॰ स॰ १७२३ पैाप कृष्य ६ की श्रीरंगाबाद पहुँचे थे।

<sup>(</sup>२) जब दो मित्र आपस में गाढ़ी मित्रता करना चाहते थे तब वे अपनी पार्गे बदल तेते थे। वे फिर सदा एक दूसरे की सहायता देने की तैयार रहते थे।

शीघ ही देवगढ़ के किले की ढाल की रस्सी पकड़ ली। इससे

सुगल सेना भी उत्साहित हुई धीर कूरमकछ (कोकशाह) की सेना

पीछे हटी। धंत में देवगढ़ ले लिया गया, परंतु जिस समय छत्रसाल

द्यागे बढ़े थे उसी समय एक राजपूत सरदार ने छत्रसाल के गले पर

एक तलवार जोर से मारी, पर गले पर विखुधा होने के कारण छत्रसाल
की जान बच गई। तिस पर भी ऐसी गहरी चेाट आई कि छत्रसाल
वहीं रणभूमि में गिर पड़े और उनके विश्वासी घोड़े ने उनके शरीर
की रक्षा की।

१४— मुसलमान लोग देवगढ़ गे लेकर खुशी मनाने लगे पर जिसके शीर्य से उन्हें निजय मिली थी उसकी उन्होंने कोई फिकर न की। अंत मे छत्रसाल के साथी सैनिक छत्रसाल को उठा लाए और छत्रसाल का घाव कुछ दिनों में अच्छा हो गया। छण्टसाल को मुसलमानों का यह बर्ताव बहुत बुरा लगा। जब मुसलमानी सेना विजय प्राप्त करके दिल्लो पहुँची तो बहादुर खाँ को मनसबदारी मिली, पगंतु छत्रसाल का कोई सम्मान न हुआ। दिल्लीपित औरंगजेब हिंदुओं का कट्टर होपी था और वह सदा हिंदुओं को नष्ट करने के प्रयत्न मे ही रहता था। उसने हिंदुओं पर जित्या नामक कर लगा दिया था, काशी के ब्राह्मणों का वेदाभ्यास बंद करा दिया, योहारों पर हिंदुओं के विमानों का निकालना बंद कर दिया, काशी आदि कई स्थानों के मंदिर गिरवा दिए और उनके स्थानों पर मस्जिदें बनवा दी। उसने मूर्तियों को पैरें के नीचे कुचलवाया। इन्हों कारणों से हिंदू प्रजा इससे नाराज थी और जिस प्रकार मध्य मारत में हिंदू धर्म की रस्ता वीर छत्रसाल थी और जिस प्रकार मध्य मारत में हिंदू धर्म की रस्ता वीर छत्रसाल

<sup>(</sup>१) वीर छन्नसाल नासक ऐतिहासिक इपत्यास के लेखक ने दौलता-बाद (देविगिरि) की देवगढ़ माना है। यह ठीक नहीं, क्योंकि सध्यप्रदेश के देवलगढ़ के गोंड़ (राजगोंड़) राजा पर चढ़ाई हुई थी।

ने की उसी प्रकार दिच्या में वीर शिवाजी ने हिंदू धर्म द्वेषी मुसल-मानों का साम्राज्य नष्ट करने मे कोई कसर न की १।

(१) श्रीरंगनेष के श्रत्याचार श्रीर शिवाजी की वीरता का वर्णन भूपण किव ने इस प्रकार किया है—

देवज गिरावते फिरावते निसान श्रजी,

ऐसे हूबे राव राने सवी गए लबकी। गौरा गनपति श्राप श्रीरन की देत ताप.

श्रापके सकान सब मारि गए दबकी !। पीरा पयगंबरा दिगंबरा दिखाई देत,

सिद्ध की सिघाई गई रही बात रव की। कासिहु ते कला जाती मथुरा मसीद होती,

सिवाजी न होतो तौ सुनित होति सबकी। सीच को न मानै देवी देवता न जानै श्रक,

ऐसी वर श्राने में कहत बात जब की। श्रार पातसाहन के हुती चाह हिंदुन की,

श्रकवर साहजर्हा कहै साखि तव की। वन्त्रर के तिब्बर हुमायूँ हह बांधि गए,

दो मैं एक करी ना कुरान बेद दब की। कासिहु की कजा जाती मथुरा मसीद होती,

सिवाजी न होतो तौ सुनित होती सब की ॥ कुंभकर्ने असुर श्रीतारी अवरंगजेब,

कीन्ही करता मथुरा देशहाई फेरी रव की। खोदि डारे देवी देव सहर मुहल्ला बिके,

लाखन तुरुक कीन्हे छूटि गई तब की ॥ भूपन भनत भाग्यो कासीपति बिस्तनाथ,

श्रीर कीन गिनती में मूली गति भव की। चारों बर्ने धर्म्म छोड़ि कलमा नेवाज पढ़ि,

सिवाजी न होतो तौ सुनित होति सब की।।

(शिवाबावनी)

#### अध्याय १८

### बन्धाल और शिवाजी

१—औरंगजेब के अन्यायपूर्ण शासन से प्रजा असंतुष्ट हो गई
और मुगल साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में नए राज्य स्थापित होने
लगे। दिल्ला में औरंगजेब के अत्याचारी साम्राज्य के नाश कर
देने का बीड़ा मराठों ने उठाया। इस प्रांत में मुसलमानों ने अपना
राज्य जमा लिया था, परंतु राजस्त्र इत्यादि वसूल करने का काम
महाराष्ट्र सरदारों के हाथ में था और ये सरदार देशमुख कहलाते
थे। इन देशमुखों को वेतन-स्वरूप जागीरें दी गई थां जिनके द्वारा
ये अपना निर्वाह करते थे। दिल्ला की बीजापुर नामक मुसलमानी
रियासत मे शाहजी भेंसले नामक एक जागीरदार थे। छत्र पति
शिवाजी महाराज इन्हीं के पुत्र हैं।

र—शिवाजी का जन्म विक्रम-संवत् १६८४ में हुआ। शाह जी भेंसले जिस समय बीजापुर राज्य की खेर से करनाटक जीतने गए थे उस समय शिवाजी दादाजी कीनदेव के पास रहे। ये दादाजी शाहजी के मित्र थे और शाहजी की खेर से उनकी पूना की पैतृक जागीर की देख-रेख करते थे। शिवाजी ने बाल्यकाल में सैनिक शिचा इन्हों से पाई। बाल्यकाल से ही इनका उद्देश्य यवन-सत्ता का खंत कर स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने का था। शिवाजी ने इसी उद्देश्य से सेना एकत्र करना आरंभ किया। महाराष्ट्र के मावली लोग शिवाजी को इस कार्य के लिये विशेष करके थेग्य जान पड़े और शिवाजी की पहली सेना इन मावलियों की ही थी। ये लोग जंगल के रहनेवाले थे और वचन के बड़े पक्के छीर सत्यनिष्ठ थे। मावलियों की सहायता से शिवाजी ने बीजापुर राज्य के किलों का लेना आरंभ कर दिया। इन किलों मे अपना प्रधान किला शिवाजी ने राजगढ़ मे बनाया। यह कार्य शिवाजी ने इतनी शीव्रता से किया कि बीजापुर की सेना इनके कार्य मे इस्तचेप करने न आ सका। इसके पश्चात् शिवाजी ने एक समय बीजापुर राज्य का खजाना मार्ग में लूट लिया। इसमे ३००००० पेगोडा अर्थात् १८ लाख रुपए थे।

३-वीजापुर राज्य में शिवाजी के पिता शाहजी का बहुत मान था, परंतु जब शिवाजी के इन कार्यों की खबर बीजापुर दरबार मे पहुँची तब राजा ने शाहजी की इन सबका दोषी समभा। वि० सं० १७०६ मे कैंद कर लिए गए और बीजापुर के राजा ने शिवाजी को खबर दी कि यदि बीजापुर के सब किले बीजापुर राज्य को वापिस न किए जायँगे तो शाहजी मार डाले जायँगे। शिवाजी को इस समय सब काम छोड़कर शाहजी को बचाने का प्रयत करना पड़ा। दन्होंने उसकी युक्ति भी शीघ्र ही सोच ली। उस समय दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ ध्रीर बीजापुर राज्य मे अनबन हो गई थी। शिवाजी ने शाहजी के कैद करने का हाल शाहजहाँ की लिखा और उससे सहायता माँगी। शाहजहाँ ने सहायता देने का केवल वचन ही नहीं दिया बल्कि शिवाजी की पाँच हजारी मनसब भी दिया थ्रीर बीजापुर के शासक को लिखा कि शाहजी की छोड़ दे।। शाहजहाँ से युद्ध करने के लिये बीजापुर राज्य तैयार न या इसिलये बीजापुर दरबार ने शाहजो को वि० सं० १७१० मे छोड़ दिया थ्रीर शाहजी की जागीर, जो करनाटक में थी, वह भी शाहजी को दे दी।

४—शिवाजी अपने पिता को इस प्रकार मुक्त कराके थोड़े दिन' शांत रहे। जब शिवाजी ने देखा कि शाहजी करनाटक में सुरिचत हैं खीर बीजापुर एकाएक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ते। शिवाजी ने फिर अपना कार्य आरंस कर दिया। इसिल्ये वि० सं० १०१६ में बीजापुर के मुसलमान शासक अलीआदिलशाह ने अपने अफजल खाँ नामक सरदार को, शिवाजी को हराकर उससे सब किले छीन लेने के लिये, मेजा। इस समय ये परतापगढ़ में रहते थे। शिवाजी ने अफजल खाँ की फीज का पहले सामना न किया और किसी बहाने उसे अलग बुलाकर ले गए और मल्लयुद्ध करके उसे मार डाला। फिर उसकी सेना को हराकर उन्होंने भगा दिया। इसके पश्चात् शिवाजी का आतंक सारे देश में फैल गया और बीजापुर के शासक ने शिवाजी से युद्ध करना ठीक न समक्त उनसे संधि कर ली। इस संधि के अनुसार जो गढ़ शिवाजी ने ले लिए थे वे शिवाजी के पास रह गए?।

५—बीजापुर राज्य से संधि होने के पश्चात् शिवाजी के पास बहुत से गढ़ हो गए धौर उनके पास बहुत सी सेना हो गई। अब उन्होंने समम लिया कि वे मुगलों से भी सामना कर सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने मुगलों के राज्य पर आक्रमण करना धौर खजानें। की संपत्ति लूटना आरंभ कर दिया।

श्रफजल लान की जिन्होंने मयदान मारा बीजापुर गोलकुंडा मारा जिन श्राज है। मूपन मनत फरासीस त्यो फिरंगी मारि इबसी सुरक डारे उत्तिट जहाज है॥ देखत में ऐसे रुसतम खाँ की जिन खाक किया साछ की सुरति श्राज सुनी जो श्रवाज है। चैंकि चैंकि चकता कहत चहुँघा ते यारा लेत रही खबर कहाँ लों सिवराज है॥ (श्रिवा-बावनी)

<sup>(</sup>१) मूषण किव ने शिवाजी श्रीर श्रफजल का युद्ध श्रीर सारे देश में शिवाजी के दर का ऐसा वर्णन किया है—

६—वि० सं० १७१६ में शाइस्ताखाँ मुगतों की श्रोर से दिचाणी प्रदेश का सूबेदार था। वह शिवाजी को हराने श्रीर शिवाजी के कार्य को बंद करने के उद्देश्य से बड़ी सेना लेकर पूने में पहुँचा। जिस स्थान में वह ठहरा था वही, रात्रि के समय, शिवाजी भी कुछ सैनिकों को लेकर पहुँच गए श्रीर उन्होंने शाइस्ताखाँ को मार डाला। इसके पश्चात् शाइस्ताखाँ की फीज मगा दी गई। वि० सं० १७२० मे शिवाजी ने सूरत की लूटकर बहुत सा धन प्राप्त किया। इसके पश्चात् शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का विरुद्ध धारण्य-कर वि० सं० १७३१ में श्रपना राज्याभिषेक करवाया।

७—शिवाजी महाराज का यश सारे भारतवर्ष में फैल रहा था श्रीर उसका वर्णन सुनने से छत्रसाल को बड़ी प्रसन्नता होती थी। शिवाजी महाराज की स्वातंत्र्यप्रियता का वर्णन सुनकर छत्रसाल के हृदय मे शिवाजी महाराज के प्रति प्रेम उत्पन्न होता था। देवगढ़ के युद्ध के पश्चात् मुसलमानों का ज्यवहार देखकर छत्रसाल मुसल-मानों से बहुत असंतुष्ट हो गए थे। इसिल्ये चतुर धीर स्वदेशा-मिमानी छत्रसाल ने धर्ममक श्री शिवाजी महाराज की सहायता से मुगलों का साम्राज्य नष्ट करने का विचार किया।

□ ─ छत्रसाल के उद्देश्य में उनके भाई छंगदराय ने भी सहायता दी। ये दोनों पहले दैलवारे गए छीर वहाँ छत्रसाल ने अपना ज्याह परी के प्रमारों की बेटी देवकुँवरि के साथ किया। देवकुँवरि के साथ छत्रसाल की सगाई चंपतराय के समय में ही हो गई थी। इसी कारण ज्याह कर लेना इस समय बहुत छावश्यक समका गया। ज्याह करने के पश्चात छत्रसाल अपनी रानी देवकुँवरि छीर अपने भाई छंगदराय के साथ पूना की रवाना हुए।

- उन दिनों मे दिचाण का मार्ग बहुत दुर्घट था। मार्ग में भी उत्तर की छोर से ग्रानेवाले सैनिकों की जॉच के लिये शिवाजी महाराज की स्रोर से चैकियाँ यीं। छत्रसात इन सबकी पार कर थ्रीर अपना पूरा परिचय किसी की न देते हुए शिवाजी महाराज के राज्य में पहुँचे। शिवाजी महाराज से भेंट भीमा नदी के किनारे जंगल के समीप हुई। हिंदू घर्म की रजा धीर हिंदू स्वातंत्र्य का बीड़ा उठानेवाले ये दोनी बीर एक दूसरे की देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इसके पहले दोनों ने एक दूसरे की कीर्वि सुनी थी धौर दोनों के हृदयों में परस्पर मिलने की उत्कंठा हो रही थी। इस दिन उनकी वह इच्छा पूर्ण हुई धीर मिलने मे उन दोनों को जो स्रानंद हुस्रा उसे कहना स्रसंभव है। इन दोनों में शिवाजी महाराज वय में बहुत अधिक थे और उन्हें ने अपना राज्य भी जमा लिया था। वे छत्रसाल की वीरता श्रीर चातुर्य की देखकर बहुत प्रसन्न हुए। छत्रसाल की खातंत्र्यप्रियता, त्राद्वितीय खधर्माभिमान ध्रीर भ्रप्रतिम साहस देखकर शिवाजी महाराज की छाती गद्गद हो गई। उन्होंने छत्रसाल का प्रेम के साथ आलिंगन किया और बहुमूल्य उपदेश दिया। उस उपदेशामृत का सार छत्रप्रकाश नामक ग्रंथ मे है। वह उपदेश इस प्रकार था—''हे पराक्रमी राजा, तुम अपने शहुश्रों का नाश करो श्रीर विजय प्राप्त करो। अपने देश पर अधिकार करके फिर उस पर अपना राज्य जमाओ। बादशाही सेना की परवाह मत करो। कपटी तुर्क लोगों का विश्वास न कर मुगलों का नाश करो। जब तुम्हारे अपर मुगल लोग श्राक्रमण करेंगे तव मैं तुम्हारी सहायता करूँगा श्रीर तुम्हारा स्वतंत्र होने का प्रण रखूँगा। जब जब मुगलों ने मुक्ससे युद्ध किया,

<sup>(</sup>१) कुँवर कन्हैया जू के कथनानुसार छत्रसाछ ने राजदरबार में शिवाजी से भेंट की, परंतु यह ठीक नहीं जान पढ़ता।

देवी भवानी ने मेरी सहायता की। देवी भवानी की कृपा से मैं

गुगलों की विशाल शक्ति से बिलकुल नहीं डरता। कपटी गुसलमानों के कई सरदार मेरे सहायक बनकर मेरे पास भ्राए श्रीर
उन्होंने घोखे से मेरे ऊपर कई वार करने चाहे परंतु मैंने, उन पर
भ्रपनी तलवार चलाकर, उनका नाश किया। इसलिये तुम जल्दी
भ्रपने देश की वापिस जाश्री। सेना तैयार करो श्रीर गुसलमानों
को बुंदेलखंड से मार भगाश्री, सदा अपने हाथ में नंगी तलवार
लिए हुए युद्ध के लिये तत्पर रहो। ईश्वर अवश्य ही तुम्हें विजय
देगा। गी-बाह्मणों का पालन करना, वेदों की रचा करना श्रीर
समरभूमि में शीर्य दिखलाना ही चित्रयों का धर्म है। इसमें
यदि मृत्यु हुई तो स्वर्ग मिलता है श्रीर यदि विजय हुई तो राज्य
श्रीर अमर कीर्ति मिलती है। इसलिये तुम अपने देश में जाकर
विजय प्राप्त करे। ।"

१०—शिवाजी महाराज का यह उपदेशासृत पान करके छत्र-साल का हृदय उत्साह ध्रीर हर्ष से भर गया। इसके पश्चात् शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार छत्रसाल को भेंट दी ध्रीर भ्राशीवीद देकर बिदा किया। छत्रसाल ने बुंदेलखंड में आकर सेना एकत्र करके सुसलमानी को बुंदेलखंड से निकालकर स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया।

#### अध्याय १९

## बुंदेलां का मेल

१—इस समय श्रोड़छे का राज्य राजा जसवंत्रसिंह के हाथ में था। राजा जसवंत्रसिंह श्रोड़छे के पहले राजा पहाड़सिंह के

इन्होंने सुगलों के ग्रिधिकार में रहना स्वीकार कर लिया या धीर भ्रोड्छे के राज्य ने छत्रसाल के पिता चंपतराय के विरुद्ध मुसलमानों को सहायता भी दी थी जैसा कि ऊपर कह ष्राए हैं। बुंदेल खंड के अन्य स्थानों की देखरेख के लिये शुभकरण नामक बुंदेला सरदार था। इस शुभकरण ने चंपतराय के साथ युद्ध भी किया था। ऐसी स्थिति में छत्रसाल ने पहले इन लोगों से मिलकर धीर इन्हें समभाकर ग्रपनी श्रीर कर लेने का विचार किया। छत्रसाल ने शुभकरण से मिलने का उद्देश्य बतलाया। इस समय ब्रत्रसाल सुगलों के वैरी न थे क्योंकि ब्रत्रसाल ने सुगलों को देवगढ़ के युद्ध में सहायता दी थी। इसी कारण मुगलों के नौकर ग्रुमकरण ने छत्रसाल से मिलने में कोई आपित न की श्रीर जब छत्रसाल ग्रुभकरण के पास पहुँचे तब ग्रुभकरण ने उनका स्वागत किया। " ग्रुमकरण नाते में छत्रसाल के काका लगते थे। इसी कारण शुभकरण ने चाहा कि छत्रसाल भी औरंगजेब के नैकर हो जायँ धीर शुभकरण ने धीरंगजेब के दरबार में नीकरी स्वीकार करने के लिये उन्हें सलाई दी। परंतु छत्रसाल ते। इसके बिलकुल ही विरुद्ध थे। उन्हेंनि शुमकरण से सुगलों की अधीनता छोड़कर बुंदेलों की खतंत्र करने के कार्य में सहायता माँगी। देवगढ़ की विजय के प्रधात संगलों ने इनसे जे। व्यवहार किया था उसका वर्णन करके छत्रसाल ने शुमकरण को समकाया कि मुसलमान लोग हिंदू लोगों की भलाई कभी न करेंगे; परंतु शुभकरण की छत्रसाल की बात अच्छी न लगी और उन्होंने छत्रसाल की राजविद्रोही समभ तुरंत ही अपने घर से विदा कर दिया?।

२-- छत्रसाल की शुभकरण की बातों पर बड़ा दु:ख हुआ परंतु

<sup>(</sup>१) छत्रप्रकाश में लिखा है कि छत्रसाल शुभकरण के यहाँ एक भास तक इहे थे।

घन्होंने अपना कार्य जारी रखा। छत्रसाल इसके पश्चात् ध्रीरंगा-बाद गए जहाँ पर छत्रसाल के चचेरे भाई बलदिवान रहते थे। बलदिवान ने छत्रसाल का हृदय से स्वागत किया ध्रीर तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति पर दोनों भाइयों की बहुत देर तक बातें हुई। वहीं पर छत्रसाल ने अपना विचार बुंदेलखंड में स्वतंत्र बुंदेलराज्य स्थापित कर मुसलमानों को मार भगाने का बताया। बलदिवान का हृदय मुसलमानों के अत्याचार से प्रथम ही खित्र हो रहा था। घन्होंने छत्रसाल की सहायता करने का बचन दिया ध्रीर छत्रसाल की वीर उद्देश्य की बहुत बढ़ाई की। बलदिवान ने छत्रसाल से यह भी कहा कि जब तुम जहाँ मुक्ते बुलाश्रोगे वहीं पर मैं तुम से मिलकर जो सहायता बन सकेगी कहेँगा?।

३—छत्रसाल ने फिर विक्रम संवत् १७२८ में मोर पहाड़ी पर सेना एकत्र करना आरंभ किया? । छत्रसाल के इन सब कामी की खबर श्रीरंगजेब की पहुँची। उसने गुंदेलों की दबाने के लिये ग्वालियर के सूबेदार फिदाईखाँ की हुक्म दिया। उस समय श्रीड़ के रियासत ग्वालियर के सूबेदार के अधिकार में थी। ग्वालियर के सूबेदार फिदाईखाँ की जो हुक्म श्रीरंगजेब ने दिया उसमें यह भी लिखा था कि मुसलमान लोग बुंदेलखंड के लोगों की जबर-दस्ती मुसलमान बनावें, जो न बनें उन्हें जान से मारें, भंदिरों की

<sup>(1)</sup> बलदिवान श्रीर झत्रसाल ने मुसलमानों से युद्ध करने के प्रश्न पर सगनेति वठाई थी श्रीर वसमें भी यही निकला कि मुसलमानों से युद्ध करना चाहिए।

<sup>(</sup>२) अत्रसाल का जन्म इसी मीर पहाड़ी के निकट के जंगल में हुआ था। महाराज अत्रसाल ने अपनी दिग्विजय इसी वर्ष आरंभ की। इस विषय में समकालीन कवि लाल का विञ्चलिखित दोहा है—

<sup>&</sup>quot;संबत ,सत्रह सै लिखे आगरे बीस। लागत बरस वाईसई उमद चल्यौ अवनीस ॥"

ते हैं श्रीर मूर्तियों को फोड़ें। श्रीरंगजेब की फीज जब कोई देश जीवने जाती थी तब उसे यही हुक्म दिया जाता था श्रीर जो देश श्रीरंगजेब के राज्य में थे वहाँ भी हिंदुश्रों की श्रच्छी दशा न थी।

४-- वालियर के सुबेदार फिदाईखों ने बादशाह श्रीरंगजेब का यह हुक्म पाकर घ्रोड़क्रे के राजा सुजानसिंह की एक पत्र लिखा। इस पत्र में फिदाईखाँ के पास से ब्रोड़िं के राजा की फीज, का प्रबंध करने धौर मंदिर धौर मूर्तियाँ तोड़ने में सहायता देने का हुक्म था। राजा मुसलमानों के प्रधीन थे ही। यह पत्र पाते ही वे सोच में हुब गए। मुसलमानों के श्रधिकार मे वे श्रवश्य थे परंत्र उन्होंने हिंदू धर्म न खोया था। उन्हें बादशाह का हुक्स मानना धर्म के प्रतिकृत मालूम हुआ परंतु हुक्स न 'मानने से उनके राज्य का भी निकल जाना निश्चित था। इस समय ग्रोड्छा राज्य के पुराने वैरी चंपतराय के पुत्र छत्रसाल का समाचार थ्रोड्छे के राजा सुजानसिंह की मिला। छत्रसाल अपनी सेना लिए मार पहाड़ी के जंगल में ठहरे थे। दिन प्रति दिन मोर पहाड़ी में छत्रसाल के सैनिकों का जमाव अधिक होता जाता था। राजा सुजानसिंह के मंत्रियों ने छत्रसाल से सहायता लेने की सलाह दी। यद्यपि छत्र-साल म्रोड्छे के वैरी चंपतराय के पुत्र ये तथापि प्रत्येक बुंदेला इस बात को जानता था कि धर्म की रचा धीर यवनों से युद्ध के लिये छत्रसाल सदा ही तत्पर रहेंगे। श्रोड़ छे के राजा ने छत्रसाल को बुलाने का निख्रय कर लिया और रितराम नामक एक सभासद, छत्र-साल के पास, श्रीड़छे का पत्र लेकर पहुँचा। पत्र पाते ही छत्रसाल श्रपना श्रापसी वैर मूल गए श्रीर उन्होंने श्रोड़ छे की सहायता ऐसे धर्म-संकट पर करने का निश्चय कर लिया। पत्र पाने के दूसरे ही दिन छत्रसाल, भ्रंगदराय भ्रीर बलदिवान भ्रोड़ के लिये चले। श्रोड़छा पहुँचने पर सुजानसिंह की श्रोर से छत्रसाल का यथोचित

सम्मान हुआ। सुजानिसंह भीर छत्रसाल की बहुत देर तक सलाह होती रही। ग्रंत में छत्रसाल भीर राजा सुजानिसंह दोनें। ग्रोड़ छे के राम राजाजी के मंदिर में गए श्रीर यहाँ पर दोनों ने ग्रपना प्रराना भापसी वैर मूलकर सदा के लिये एक दूसरे की सहायता देने का बचन दिया। यवनों के दुराचार से बचने का दोनों ने एक उपाय यही सोचा कि बुंदेल खंड की स्वतंत्र कर लें। छत्रसाल ने इस कार्य के करने का बादा किया भीर श्रोड़ छे के राजा सुजानिसंह ने हर प्रकार छत्रसाल की सहायता देने का बचन दिया। इसके प्रश्रात् छत्रसाल भीर सेना एकत्र करने भीर बुंदेल खंड के वीरों की सहायक बनाने के उद्देश से भीड़ छे से लीट गए।

५—छत्रसाल उनके पिता के संगी धीर उनके पुराने मित्रों ने बड़ी सहायता दी। जिन लोगों ने उन्हें विशेष सहायता दी उनमें से प्रधान ये हैं—गोविंदराय जैतपुरवाले, कुँवर नारायणदास, सुंदरमन प्रमार, राममन दीध्रा, मेघराज पिड़हार, धुरमांगद बख्शी कायस्थ, किशोरीलाल, लच्छे रावत, मानशाह, हरवंश, मानु माट, बंवल कहार धीर फत्ते वैश्य। इन सबने सेना तैयार करने मे विशेष सहायता दी परंतु इस समय छत्रसाल की सेना बहुत न थी।

६—छत्रसाल के भाई रतनशाह विजीरी में रहते थे। छत्र-साल ने उनसे भी सहायता लेने का निश्चय किया। इसलिये छत्रसाल उनके पास गए। रतनशाह ने छत्रसाल का स्वागत किया। फिर छत्रसाल ने अपने आने का अभिनाय रतनशाह से कहा। रतनशाह ने छत्रसाल से बहुत वाद-विवाद किया। अंत में छत्रसाल को अपने कार्य में रतनशाह से अधिक सहायता मिलने की आशा न हुई। छत्रसाल रतनशाह के पास अठारह दिन रहे।

<sup>(</sup>१) रतनशाह ने पहले इत्रसाल की वहुत निरुत्साहित किया, परंतु इत्रसाल अपने प्रण से न दिगे और ईंग्वर में अपना विश्वास बताने के लिये उन्होंने अनन्य कृवि का विश्वलिखित कवित्त कहा—

७-रतनशाह को पास से लीटकर राजा छत्रसाल ग्रींड़ेरा नामक प्राम में आए। यहाँ पर राजा छत्रसाल को सब साथियों ने मिलकर अपना अखिया बनाया और वलंदिवान को उनका मंत्री बनाया। युद्ध में और लूट में जो माल मिले उसमें छत्रसाल का हिस्सा पृष्ठ और बलदिवान का हिस्सा पृष्ठ नियव हो गया। सब बीर बुंदेलों ने यहाँ पर स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रश्न किया और अपने प्रश्न के नियम इस प्रकार निश्चित किए—(१) चित्रयों का धर्म पालना, (२) देश और जाति की रचा का उथन करते रहना, (३) धर्म के विरुद्ध आचरण करनेवाले, और प्रजा को कष्ट देनेवाले यवनों का नाश करना और (४) उन राजाओं या सूचेदारों को यथोचित दंड देना जो विजातीय यवनों से मेल करके हिंदुओं पर अखाचार करें।

——इस प्रकार निश्चय करके और युद्ध की तैयारी करके छत्रसाल ने अपनी दिग्विजय आरंभ कर दी। जहाँ जहाँ छत्रसाल ने
विजय की उसका वर्णन छत्र-प्रकाश नामक प्रंथ में किया गया है।
इस समय छत्रसाल के पास केवल १४७ पैदल सिपाही और
३० सवार थे। इस थोड़ी सी सेना को लेकर छत्रसाल पहले
धंधेरखंड की और चले। यहाँ पर कुँवरसेन धंधेरा राज्य करता
था और वह मुसलमानों के अधीन था। कुँवरसेन ने छत्रसाल
का सामना किया परंतु छत्रसाल के सिपाहियों ने उसे हरा दिया।
कुँवरसेन फिर सकरहटी के किले में जा छिपा पर छत्रसाल ने उसका
वहाँ भी पीछा किया और उसे कैद कर लिया। तब इसने

जेहि श्रमित सरितान सागरान नीर सोखो खेाई सरितान सागरान नीर भरिहें। जेहि तस्वरन को पत्रन विहीन किया सोई तस्वरन मौक फेरि पत्र करिहें॥ जेहि राजा वित्त की जॅच श्रासन से पाताल भेजा सोई राजा वित्त की फेरि इंद करिहें। धरे रहा धीरज वीर श्रवर श्रनन्य भने जेहि उपजाई पीर सोई पीर हरिहें॥

वीर छत्रसाल की अधीनता स्वीकार की और अपने भाई हिरदेशाह की लड़की दानकुँवरि का ज्याह छत्रसाल के साथ कर दिया। इतना ही नहीं, वरन केसरीसिंह नाम का अपना एक सरदार छत्रसाल की सहायता के लिये दिया और २५ पैदल सिपाही भी छत्रसाल की दिए।

-इसका समाचार मुगल बादशाह को मिला। उस समय छत्रसाल से लड़ने के लिये कोई बड़ी सेना नहीं ग्राई परंतु इन लोगों को डाकू समभा एक थानेदार इन्हें पकड़ने आया। सिरैांज मुगल बादशाह के बड़े नगरों में से या और यहाँ पर एक यानेदार भी रहता था। इस थानेदार का नाम मुहम्मद हाशिमखाँ था। यह अपने तीन सौ सिपाही लेकर अत्रसाल को पकड़ने के लिये थाया। अत्रसाल ने इन तीन सी भादिमयों की शीघ्र ही मारकर भगा दिया। सिरौंज के समीप ही तिवरे। नाम का प्राम था। यह प्राम भी उसी थानेदार के प्रधीन था। उस गाँव को भी छत्रसाल ने लूट लिया। इन लूटों से उन्हें खूब धन मिला जी उदारता से सिपाहियों मे बॉटा गया। इससे छत्रसाल के अनुयायी रनसे बहुत प्रसन्न हुए भ्रीर प्रतिदिन छत्रसाल के सैनिकों की संख्या बढ्ने लगी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पवित्र कार्य में सहायता देने के लिये दूर दूर से बुंदेले लोग आकर अत्रसाल की सेना मे भरती होने लगे। बुंदेलखंड में क्या सारे भारतवर्ष में छत्रसाल की वीरता प्रसिद्ध हो गई? ।

चाक चक चमू के श्रचाक चक चहुँ श्रोर, चाक सी फिरति धाक चंपति के खाल की। मूचन मनत पातसाही मारि जेर कीन्हीं, काहू उमराव ना करेरी करवाल की॥

<sup>(</sup>१) इत्रसाल का दर किस प्रकार हो गया था, उसका वर्णन सूषण ने इस प्रकार किया है—

१०—धामानी का नागीरदार मुगलों के अधीन या और इसने चंपतराय पर आक्रमण करते समय मुगलों को सहायता दी थी। छत्रसाल ने अपने पिता के शत्रु को नीचा दिखाने के लिये अपनी सेना लेकर धामानी पर हमला किया। धामीनी का नागीरदार भी तैयार होकर बैठा था। उसने छत्रसाल से आठ दिन तक युद्ध किया पर अंत मे वह हार गया। उसने छत्रसाल की अधीनता स्वीकार कर बहुत सा धन दिया और हमेशा के लिये छत्रसाल की अपनी जागीर की आमदनी का चैाथा माग अर्थात् चैाथ देना स्वीकार किया।

११—धामानी के पश्चात् छत्रसाल ने मैहर पर आक्रमण करने का विचार किया। उस समय मैहर का जागीरदार एक बालक था और उसकी माँ उस बालक की तरफ से देख-रेख करती थी। मैहर की सेना का मालिक माधविसंह गूजर था। छत्रसाल ने मैहर पर चढ़ाई की और बारह दिन के युद्ध के पश्चात् मैहर का किला ले लिया गया थीर माधविसंह बंदी कर लिया गया। तब जागीरदार ने २०००) सालाना वार्षिक कर देने की प्रतिज्ञा की धीर माधविसंह छोड़ दिया गया।

१२—मुसलमानी राज्य के इस विभाग में अशांति होने से जागीरदार लोग भी सेना रखते थे और उन्हें मुगलों की ओर से इस विषय में आज्ञा थी। छत्रसाल के सैनिक इतनी शोघता से देश के इस छोर से उस छोर को चले जाते थे कि मुगल सेना को उन्हें आकर हराना कठिन होता था।

सुनि सुनि रीति बिरदैत के वह्प्पन की, थप्पन श्यप्पन की वानि झुत्रसाल की। जंग जीतिलेवा ते वै हुँकै दामदेवा सूप, सेवा लागे करन महेवा-महिपाल की॥

१३-वाँसा के जागीरदार के पास भी एक बड़ी सेना थी धौर वह जागीरदार अपने बल का बहुत घमंड करता था। उसे छत्रसाल की विजय देखकर बहुत बुरा लगता था। छत्रसाल ने बॉसा के जागीरदार के पास, जिसका नाम केशवराय दुरंगी था, यह संदेश भेजा कि या तो अधीनता स्वीकार करे। अथवा युद्ध करे।। वाँसा के जागीरदार केशवराय ने प्रधीनता स्वीकार करना ठीक न समभा धीर छत्रसाल की परस्पर युद्ध में बल की परीचा करने के लिये लुलकारा। छत्रसाल के मंत्रियों ने छत्रसाल की बिना सेना के युद्ध करने की सलाह न दी, क्योंकि छत्रसाल की सारी सेना की विजय छत्रसाल के ऊपर ही अवलंबित थी और मंत्रियों ने यह निश्चय किया कि छत्रसाल के प्रधान मंत्री बलदिवान ही अकेले फोशवराय से लड़ें। बलदिवान भी बड़े बलवान पुरुष थे धौर वे भाला बरछी चलाने मे भी निपुण थे। परंतु छत्रसाल ने केशवराय से लड़ना स्वीकार न करना भीरुता समका श्रीर उन्होंने स्वयं केशव-राय से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। इस समय केशवराय धौर छत्रसाल दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने बल की परीचा करने आए। दोनों को अपने बल पर विश्वास था। केशवराय ने छत्रसाल से पहले वार करने के लिये कहा। परंतु छत्रसाल ने उत्तर दिया कि केशवराय ही अविधि का सत्कार अपनी बरछी से पहले करें। केशवराय ने पहले बरछी चलाई जो छत्रसाल की छाती में लगी पर छत्रसाल ने उसे निकाल अपनी बरछी केशवराय के हृदय में मारी और जब केशवराय तलवार लेकर मारने को भाने लगा तब छत्रसाल ने बरछी मारकर केशवराय की घोड़े पर से गिरा दिया। उस बरक्की की चाट बहुत गहरी होने से केशवराय मर गया। इस प्रकार दोनों का धर्म-युद्ध समाप्त हुआ। सारी सेना अलग खड़ी चुपचाप देखती रही। केशवराय के मरने

को पश्चात् उसको पुत्र विक्रमसिंह को छत्रसाल ने आश्वासन दिया धौर उसे अपनी सैन्य का सेनापित बनाया। विक्रमसिंह ने भी छत्रसाल को अधीन होना स्वीकार कर लिया।

१४—मुगलों के सेनापित हमेशा छत्रसाल को हराने के प्रयत्न में रहते थे। वे कभो कभी छत्रसाल की बड़ी सेना को देखकर भाग जाते और कभी उन्हें पा ही न सकते थे। एक समय एक जंगल में अचानक बहादुरलॉ नामक सेनापित ने छत्रसाल की छा घेरा। यह सेनापित खालियर के सूबेदार के अधीन था। जिस समय बहादुरलॉ ने छत्रसाल को घेरा उस समय छत्रसाल के पास न ते। कोई बड़ी सेना थी और न अधिक हथियार ही थे। इस कारण छत्रसाल उससे युद्ध करना ठीक न समक हिकमत से एक घाटी के समीप से निकल गए और बहादुरलॉ को लीटकर चला जाना पड़ा।

१५—जब छत्रसाल अपने डेरे पर धाए तब उन्होंने तुरंत ही ग्वालियर के सुबेदार के प्रांत पर धावा किया। पहले छत्रसाल ने पवाया नामक प्राम लूटा श्रीर फिर आकर धूमघाट नामक स्थान पर डेरा किया। ग्वालियर का सुबेदार मुनीवर खाँ यह हाल सुनते ही एक बड़ी सेना लेकर वहाँ पहुँचा धीर वहाँ पर छत्रसाल से धीर ग्वालियर सूबे की सेना से खूब युद्ध हुआ। मुसलमान सेना को हारकर पीछे हटना पड़ा और छत्रसाल ने उसका पीछा किया। मुसलमानी सेना फिर अपने बचाव के लिये ग्वालियर के किले में घुस गई। यह किला लेना बड़ा कठिन कार्य समम छत्रसाल ग्वालियर लूटकर लगभग सवा करोड़ रुपए धीर बहुत से रह्न लेकर वापिस आए।

<sup>(</sup>५) छन्नप्रकाश में लिखा है कि इन्नसाल ने बांसा की लूट भी लिया।

१६—इस समय सिरींन का थानेदार मुहम्मद हाशिम भी फीन लेकर वालियर की सहायता को पहुँचा। वालियर से भी कुछ फीन थीर थाई थीर दूसरी थीर से मुहम्मद हाशिम की फीन पहुँची। तीसरी थीर से थानंदराय चौधरी नामक एक व्यक्ति भी सेना लेकर मुसलमानों की सहायता को पहुँचा। इस समय छत्रसाल का डेरा कटिया नामक जंगल मे था। तीनों सेनाओं ने तीन तरफ से छत्रसाल पर धाक्रमण किया परंतु वीर बुंदेले जरा भी न डरे थीर उन्होंने अपने रणकीशल के सहारे सारी सेना छिन्न-भिन्न कर दी। वहाँ से विजय-पताका उड़ाते हुए बुंदेले लोग हन्देक थाए थीर यहाँ वीर छत्रसाल की तीसरी शादी मोहार के धंधेरे हरिसिंह की बेटी उद्देतकुँवरि से हुई।

१७—इन्टेक से छत्रसाल मक के पास भाए और यहाँ उन्होंने एक दूसरा गाँव बसाया। यह गाँव भी महेबा कहलाता है। परंतु यह स्थान सुरिचत न था, इस कारण रिनवास के लिये पन्ना ही ठीक समका गया। परंतु सेना अधिकतर मक में रही।

१८—छत्रसाल की वीरता धीर उनकी विजय का हाल सुनके प्रत्येक बुंदेले के हृदय में प्रसन्नता होती थी। इस कारण वे सब लोग छत्रसाल की सहायता देने के लिये सदा तैयार रहते थे। जो सुसलमानों के भय के मारे छत्रसाल के दल में सम्मिलित न होते थे वे भी धव छत्रसाल की शक्ति पर विश्वास कर छत्रसाल की सहायता के लिये तत्पर हो गए। इस प्रकार बुंदेले लोग धव सब मिलकर सुसलमानों से युद्ध करने के लिये तत्पर हुए।

अध्याय २० मुसलमानें से युद्ध

१-जब ग्वालियर का सूबेदार मुनीवरखाँ छत्रसाल से हार

गया तब उसने इसकी खबर ध्रीरंगजेब बादशाह की दी। ध्रीरंगजेब की यह बात सुनकर बहुत अचंमा हुआ ध्रीर उसने छत्रसाल की
दबाने के लिये बड़ी तैयारियाँ की। इस समय ध्रीरंगजेब की बादशाहत की तीनों थ्रीर से आफतें थीं। दिचा में शिवाजी महोराज
के मारे बादशाहत की रचा करना किन था। मध्यमारत में छत्रसाल अपना राज्य जमा रहे थे। बूँदी के राजा छत्रसाल ने भी
ध्रीरंगजेब की बहुत तंग किया था। पर वि० सं० १७१५ में राजा
छत्रसाल हाड़ा की मृत्यु होने के पश्चात् उनके पुत्र भी ध्रीरंगजेब
की भरपूर तंग कर रहे थे। छत्रसाल का पराभव करने के लिये
बादशाह ध्रीरंगजेब ने दिल्ली दरबार के बाईस वजीरों ध्रीर आठ
सरदारों की सेना तैयार करने का हुक्म दिया। इस सेना का
अधिनायक रणदूलहखाँ नाम का एक सेनापित हुआ।

२-छत्रसाल के पास भी एक बड़ी सेना तैथार हो गई थो। इनके पास के भी ७२ सरदार अपनी अपनी सेना लेकर जमा हो। गए थे। इन सरदारों में मुख्य ये थे-रतनसाह, अमरदीवान,

<sup>(</sup>१) बूँदी के राजा छन्नसाल रावरतन के नाती थे। रावरतन की शाहजहाँ ने राजा बनाया था छीर रावरतन के मरने पर छन्नसाल बूँदी के राजा हुए थे। जब छीरंगजेब बादयाइ होना चाहता था तब बूँदी के छन्नसाल छीरंगजेब से लड़े थे। श्रीरंगजेब के बादशाह होने पर भी छन्नसाल सूँदीवाले श्रीरंगजेब से छड़ते रहे। श्रीरंगजेब के ब्रद्धाह होने पर भी छन्नसाल खूँदिवाले श्रीरंगजेब से छड़ते रहे। श्रीरंगजेब के। बूँदी के छन्नसाल श्रीर बुंदेले छन्नसाल दोनों से ही चडा डर रहता था। भूपण किन ने इसी का वर्णन निम्नलिखित दोहों में किया है।

<sup>&</sup>quot;इक हाड़ा बूँदी धनी भरद महेवा वाल । सालत नै।रॅगजेव को ये देानों कृतसाल ॥ वै देखी कृता पता वै देखी कृतसाछ । वै दिखी की ढाल ये दिखी ढाहनवाल ॥"

<sup>(</sup> छत्रसाल-दशक )

सबलिसंह, केशवराय पिंड्हार, घाकशाह प्रमार, दीवान दीपचंद बंदेला, पृथ्वीराज, माधविसंह, द्वयभानु, अमीरिसंह, प्रतापिसंह, राव इंद्रमन, छप्रसेन कछवाहा, जगतिसंह, सकतिसंह, जामशाह, बखतिसंह धंधेरे, देवदीवान, सरतशाह, अजीतराय, जसवंतिसंह (बलिदवान के पुत्र), राजिसंह, जयिसंह, यादवराय, करणिसंह, गाजीशाह, गुमानिसंह देखा। इन सब की सेना मिलकर एक बढ़ी सेना तैयार हो गई थी। ये लोग अब पहाड़ियों में न रहकर शहरें। श्रीर महलों में रहते थे तथा मुसलमानों की विशाल सेना का सामना करने के लिये अच्छी तरह से तैयार थे।

३—रणदूलहर्खां अपनी बड़ो सेना लेकर दिचण-बुंदेल खंड में युद्ध करने को पहुँचा। इसके पास ३०००० सवार श्रीर पैदल सिपाहियों की सेना श्रीर कई तोपें भी थों। इसके सिवाय श्रीड़छा, सिरींज, कींच, घामीनी श्रीर चंदेरी के भी बुंदेले अपने भाइयों के विरुद्ध मुसलमानों को सहायता देने के लिये तैयार थे।

४—छत्रसाल को गुसलमानों की सेना के आक्रमण का हाल मालूम हो गया। ये सेना के पहुँचने के पहले छत्रमऊ से चलकर गढ़ाकोटा पहुँचे। उस समय गढ़ाकोटा में थोड़ी सी गुसलमानों की सेना थी। छत्रसाल ने वह किला ले लिया और उस किले में अपने मंत्री बलदिवान को छुछ सेना के साथ छोड़ आप छुद शेष सेना को लेकर युद्ध के लिये तैयार हो गए। गुसलमानों की सेना भी बहुत वेग से आ रही थी और जिस समय गुसलमानों की सेना शाहगढ़ के समीप थी उस समय छत्रसाल ने उस सेना पर एक समीपस्थ पहाड़ की घाटी पर से गोली बरसाना आरंभ कर दिया। गुसलमानी सेना का पंचम भाग यहीं पर सत्यानाश हो गया। फिर गुसलमान सेना ने घाटी पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु उसी समय छत्रसाल इपनी सेना के घाटी पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु उसी समय छत्रसाल इपनी सेना लेकर वहां से दूर चले गए। गुसल-

मानों की सेना फिर गढ़ाकोटा के-पास तक बढ़ती आई और जब सेना गढ़ाकोटा के किले के पास पहुँची तब एक ओर से राजा छत्रसाल ने गोली चलाना शुरू कर दिया और दूसरी ओर से किन्ने के भीतर से बलदिवान गोली चलाने लगे। बादशाह औरंगजेब की सेना इस दुहरी मार को न सह सकी और रखदूलहखाँ को सागर की ओर भागना पड़ा। इस युद्ध में रखदूलहखाँ के दस सरदार और सात सैं। सिपाही मारे गए और दस तोपें छत्रसाल के हाथ लगीं?।

सुनत साह मन में अनलाने। भेजे रनदूबह मरदाने॥ संग बाइस उमराव पठाए। आठक विखे मुहती ठाए॥ बिदा भए मुजरा करि ज्योही। बजे निसान कृच करि तवहीं॥ दितया अरु ओंड्ज़ी वगेनी। सजी सिरोंज कैंच धामीनी॥ वमिंद्र हॅंदुरखी चढ़ी चॅंदेरी। पिकि पाडीर युद्ध की टेरी॥ ये मुहती उमर चढ़ि आए। मनसिबदार सीस ठिक ठाए॥ करथी गढ़ाकेटा पर पेका। जहाँ सुनै अन्नसाळ बुँदेबा॥

वसङ्यो रनदूछह सजे, तीस हजार तुरंग।
वजे नगारे जूक के, गाजे मच मतंग॥
दिन के पहर तीन तब बाजे। लागी लाग मीर गछ गाजे॥
स्यां छत्रसाछ चढ़ाई भीहें। अहे बंव दे भए भिरीहें॥
वसिंद रारि तुरकन त्यां मांडी। छूटे तीर उड़ति ज्यां टांडी।।
स्यां रन इसिंद बुँदेखा हांके। रंजक बुँवन घामनिधि ढांके॥
बाजन छगीं बंदूखें सोई। गिरे तुरक ने लगे अगोई॥
गिरत हरील गोल के साज। कढ़ि कतार तें ठिले अगाज॥
लगे खान गोलिन की चांटें। नट ज्यां उछ्जल लाग ले लैं। समर विलोक सुरन भय कीनों। सूरज सरक अस्तिगिर लीनों।

नेत जामिंगन में नगी, लागे नखत दिखान। रन असमान समान मी, रन समान असमान॥ पहर रात भर भई छराई। गोलिन सर सैथिन मार लाई॥

<sup>(</sup>१) लाल कवि ने अपने छुत्र-प्रकाश में गढ़ाकोटा के युद्ध का निम्निखिखित -वर्णन किया है-

५—रणदृत्तह्खाँ को भगाते हुए छत्रसात लितिपुर होते हुए नरवर आए। मार्ग में मुसलमानों के गाँव लूट लिए। नरवर पर पता लगा कि दिच्या से मुगलों का बहुत सा खजाना आ रहा है। छत्रसाल ने तुरंत रास्ता रोककर बादशाही सब खजाना लूट लिया।

६—रणदूलहलाँ की हार का हाल सुनने पर बादशाह श्रीरंगजेब की बहुत रंज हुआ। इसी समय बादशाही खजाने के लूटे जाने
की खबर मिली। श्रीरंगजेब ने अब तुर्क लोगों को सेना छत्रसाल
से लड़ने के लिये मेजने का निश्चय किया। तुर्क लोग बड़े जवॉमर्र
समके जाते थे श्रीर मुगल बादशाह के पास इन लोगों की भी एक
विशाल सेना थी। सुगल बादशाह श्रीरंगजेब को पूरा विश्वास
था कि यह सेना छत्रसाल को अच्छी तरह से हरा देगी। तुर्क सेना
अपनी तैयारी करके रवाना हुई श्रीर उसने छत्रसाल को अचानक
बसिया नामक स्थान पर आ घेरा। इस समय छत्रसाल के पास
फीज ब्यादा न थी इससे उन्होंने तुर्की सेना का सामना न किया
श्रीर थोड़ी लड़ाई करके वे पीछे हट गए। फिर छत्रसाल के
पक विश्वस्त मनुष्य ने जाकर तुर्की सेना के तोपखाने में आग लगा
दी। तुर्की सेना का तोपखाना जलने लगा। ऐसी दशा मे छत्रसाल
की सेना ने मुसलमानी सेना पर आक्रमण करके उसे छित्र-मित्र कर
दिया। इस प्रकार इस युद्ध में भी बुंदेली की विजय प्राप्त हुई।

७—मुगल बादशाह की तुर्की सेना की हराकर छत्रसाल जिगनी भ्राए। यहाँ के जागीरदार सिंहजू पड़िहार ने इनका स्वागत किया भ्रीर भ्रापनी लड़की भगवान क्रॅंबिर का ब्याह छत्रसाल के साथ कर दिया।

खाइ घाइ सब स्वान श्रवाने । खोइ मानि तिज कोह पराने ॥ ढेरा कोस द्वेक पर पारे । हिम्मत रही हियै सब हारे ॥ श्रद्धे बुँदेला टरै न टारे । जीते जूम बजाइ नगारे ॥ रनदू छह रन ते विचछाए । ह्वां ते हनू ट्रक के। श्राए ॥

जब बसिया के युद्ध का हाल मुगल बादशाह श्रीरंगजेब को मालूम हुआ तब वह बहुत फिकर मे पड़ गया। उसे अब यह हर लगने लगा कि कहीं छत्रसाल ग्राकर दिल्ली भी न लूट ले। उसके सर्दारों में से तहवरखाँ नाम का एक सरदार बड़ा प्रवीख समभा जाता था। बुंदेलों को हराने के लिये भ्रब यह सरदार नियुक्त किया गया। यह सरदार बढ़ा युक्तिवान् ध्रीर कूटनीति में चतुर था। इस कारण इसने छत्रसाल पर खुले मैदान हमला करना ठीक न समभा श्रीर छत्रसाल को अचानक किसी स्थान मे घेर लेने की युक्ति सीची। इस समय छत्रसाल मक से अपनी बारात लेकर सँड्वा-वाजने में भ्रपना ब्याह करने भ्राए थे। जिस समय भॉवरें पड़ रहीं थीं उसी समय तहवरखाँ ने भ्रपनी फीज लेकर छत्रसाल की घेर लिया। माँवरें पड़ चुकते के बाद छत्रसाल ने अपने थोड़े से सैनिकों को युद्ध करने की आज्ञा दी और आप ख़ुद किसी तरह से निकल भागे तथा दूसरी श्रोर से इसी फीज पर सार करना ग्रारंभ कर दिया। जिस समय सारी फीज ने भ्रपना ध्यान जिस श्रीर छत्रसाल थे उस श्रीर किया उसी समय छत्रसाल की बाकी फौज भी, जो दूसरी ख्रीर से लड़ रही थी, छत्रसाल से आकर मिल गई धौर छत्रसाल भपनी सारी सेना लेकर मक मे चले आए। तहवरखाँ भी अत्रसाल का इस प्रकार कुछ न कर सका और वह निरुपाय होकर दिल्ली की वापिस चला गया।

ट—छत्रसाल सँड्वा-बाजने से ब्याइ करके मक मे आ गए।
यहाँ पर चार मास बरसात में विश्वाम करके विजयादशमी की
अख-शक्ष सजाकर और सेना लेकर इन्होंने कालिंजर के किले पर
धावा किया। कालिजर का किला मुसलमानों के अधिकार में था।
मुसलमानों की एक बड़ी सेना इस किले में रहती थी। यहाँ
के किलेदार का नाम करम इलाही था। छत्रसाल ने अपनी सेना

लंकर चारें श्रीर से किला घेर लिया। छत्रसाल की श्रीर से सेनापति बलदिवान थे। किले के भीतर खूब गोली श्रीर बारूद था । किले से लगातार गोलियाँ चलती रहीं जिससे बुंदेला सेना की बहुत हानि हुई। परंतु वीर बुंदेले सब सहते हुए लड़ाई करते रहे धौर चारें ब्रोर से इस प्रकार घेरा डाले रहे कि किले के भीवर की फीज की खाने पीने का सामान न पहुँच सके। किले के भीतर की फौज १८ दिन तक भीतर से गोले चलाती रही। परंतु इस समय तक उसके खाने पीने का सामान कम हो गया श्रीर किले की फौज की लुड़ने के लिये बाहर निकलना पड़ा। जिस द्वार से मुसलमान सेना बाहर निकलने लगी इसी द्वार की रोककर बुंदेलों ने भीतर घुसना आरंभ कर दिया। फिर किले मे घुसकर बुंदेले उस पर अधिकार कर बैठे। युद्ध बड़ा भयंकर हुआ धीर इसमे बुंदेले भी बहुत मारे गए। नंदन छीपी, क्रपाराय चंदेल, बाधराज पिक्हार इसादि दस बुंदेलों के सरदार इस युद्ध में काम आए और २७ सरदार घायल हुए। परंतु बुंदेलों ने अपनी वीरता और धैर्य के बल किले की ले ही लिया। गढ़ कार्लिजर में छत्रसाल ने भ्रपनी श्रीर से मान्धाता चैं। बे को नियत किया। वहाँ पर कुछ फौज छोड़कर वे पन्ना होते हुए मक श्राए। इन चैविजी के वंश के लोग कालिजर में बहुत दिनों तक रहे श्रीर अब भी ये समीप के नगरों मे जागीरदार हैं।

१०—मक को समीप एक जंगल में छत्रसाल को बाबा प्राणनाथ मिले। बाबा प्राणनाथ जामनगर को चेमजी नामक एक धनी पुरुष को लड़के थे। उन्होंने घरबार छोड़कर वैराग्य ले लिया था। ये एक पहुँचे हुए थोगी थे। छत्रसाल ने इन्हें अपना दीचा-गुरु बनाया। छत्रसाल को योग्य पुरुष देखकर बाबा प्राणनाथ ने

श्राशोर्वाद दिया श्रीर वे सदा छत्रसात को धर्म श्रीर देश-र जा के कार्य में सत्ताह-श्रीर सहायता देते रहे।

११—छत्रसाल ने विकम संवत् १७४२ में सागर की लूटा। सागर इस समय मुगल बादशाह के अधिकार में था। सागर लूटने के बाद दमीह लूटा और फिर बरहटा के राजा की अपने अधिकार में किया। फिर परच की, ओर धाना किया और एरच और जलालपुर को लूटा। इनकी लूटमार में प्रजा की अधिक कष्ट नहीं तंब दे दे ते थे बन जागीरदारों को वे बिल्कुल तंग न करते थे। बेतवा के समीप जलालखाँ नामक मुसलमान सरदार ने छत्रसाल की राकना चाहा परंतु छत्रसाल ने जलालखाँ को कैद कर लिया। उसकी फीज भागकर सैयद लतीफ नामक मुगल सरदार की फीज में जा मिली।

१२—सैयद जतीफ ग्वालियर के समीप ही था। छत्रसाल ने हस पर भी धावा मारा और जतीफ को जान बचाने के लिये दिल्ला की ओर भागना पड़ा। उसकी फीज के १०० अरबी बोड़े, ७० ऊँट और १३ तोप छत्रसाल को मिली। छत्रसाल वहाँ से बॉदा की ओर गए। बॉदा के निवासियों ने छह साल का स्वागत किया इसिलिये छत्रसाल ने उन्हें अभयदान दिया। राजगढ़ के समीप फिर तहवरलों की फीज मिली। छत्रसाल ने इस फीज को फिर अच्छी तरह से हराया। मैदिहा, मुस्करा इसादि अट्टारह

<sup>-- (-</sup>१-) बाबा प्रायमाथ ने इंज्ञसाल से कहा था---इत्ता तेरे राज्ञ में घक घक घरती होय। जित जित चे हां मुख करे तित तित फत्ते होय॥

कहते हैं कि जिस और राजा ब्रुत्रसांच का घोड़ा सुख करता या उसी

गांवों के जमांदारों ने छत्रसाल को रोक्तंना चाही अपंतु वे दंड को भागी हुए और उनके गाँव लूट लिए गए। छत्रसाल ने महोबा, राठ, पनवाड़ी इत्यादि गाँव लूटे और उनक्षर अपने पहरे लगा दिए। अजनर पर फिर जमींदारों ने छत्रसाल को रोका पर उन्होंने भी-रोकने की संजा पाई।

१३—फिर छन्नसाल काल्पी की श्रीर चले। यहाँ के एक सरदार दुर्जनसिंह पिल्हार ने छन्नसाल की श्रीर छन्नसाल की श्रीर छन्न साल ने उन्हें समय दान दिया। जिन लोगों ने छन्नसाल की स्थानता स्वीकार कर ली वे चैन में रहे; पर जिन लोगों ने इनका सामना किया वे सीधे किए गए। काल्पी का याना छन्नसाल ने ले लिया श्रीर वहाँ से मुसलमानी खजाना छन्नस थानेदार को भगा दिया। छन्नसाल ने उस याने पर श्रपनी श्रीर से उत्तमसिंह घंघेरे की नियत कर दिया।

१४—इस समय श्रोड़ में राजा भगवंतिस राज्य करते थे।
राजा यशवंतिसंह का परलोकवास विक्रम संवत् १७४१ में हो।
गया था। जिस समय भगवंतिसंह राजगही पर वैठे उस समय
वे वालक ही थे। इससे राज्य का सब काम मंत्री लोग ही
किया करते थे। इसकी माता भी, जो इस समय जीवित थाँ,
राज्यकार्य में सलाह दिया करती था। मंत्रियों ने छत्रसाल
से अपना संवंध ते। इकी माता विक्रम संवत् १७४२ में काल्पी से
श्रोड़ छे को रवाना हुए। उन्होंने श्रोड़ को लूटने का निश्चय कर
लिया। यह हाल राजा भगवंतिसंह की मा अमर कुँवित ने सुना
तो वे धसान नहीं पर छत्रसाल से मिली। अन्होंने छत्रसाल
से श्रीड़ छे पर श्रीक्रमण न करने के लिये विनती की श्रीर
छत्रसाल को धसान के पूर्व की मूम का अधिपति मान लिया।

फिर छत्रसाल को 'निमंत्रित कर वे श्रोड़ छे में ले गई। वहाँ छत्रसाल का श्रच्छा सम्मान किया।

१५—इसके पश्चात् छत्रसाल ने ग्वालियर पर चढ़ाई की। वहाँ का सूबेदार तहवरखाँ पहले ही छत्रसाल से हार चुका था। छत्रसाल को आते देखकर उसे अपनी जान की फिकर पड़ गई। उसने बीस हजार रुपए नकद देकर अपनी रैयत की रचा की। तहवरखाँ ने छहसाल को चैाथ देना भी स्वीकार कर लिया।

१६—फिर छत्रसाल ने भिलसे के किलेदार को बुंदेलों की अधी-नता स्वींकार करने और बुंदेलों को चैाथ देने की प्रतिज्ञा करने के लिये लिखा। परंतु उसने छत्रसाल की कोई उत्तर न दिया, इसलिये छत्रसाल ने भिलसे के किले पर आक्रमण करके किले की खाली करा लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया।

१७—इसी समय ग्वालियर के स्वेदार ने छत्रसाल के आक्रमण का हाल दिख्ली दरबार में भेजा और बुंदेलों को चौथ देने से इनकार कर दिया। काल्पी का किलेदार भी दिल्ली दरबार में पहुँचा। इसने बुंदेलों से काल्पी के किले को वापिस ले लेने के लिये बाद-शाह से सहायता माँगी। यह हाल जब औरंगजेब ने सुना तब उसके क्रोध और आश्रय का ठिकाना न रहा। उसने छत्रसाल के विरुद्ध अनवरला नामक वीर सरदार को, बहुत बड़ी सेना के साथ, भेजने का निश्चय किया। अनवरलाँ बुंदेलों से, युद्ध करने के लिये १२ हजार घोड़े, कई हजार पैदल, बहुत से हाथी, केंट और गोला बारूद का पूरा सामान लेकर चला। छत्रसाल उस समय मिलसे से लीट रहे थे। अनवरलाँ ने उन्हें मार्ग मे ही रोकने का विचार किया। बादशाह की इतनी बड़ी सेना देखकर बुंदेलें लोग तिनक भी न धवराए। उन्होंने अपनी सेना देखकर बुंदेलें लोग तिनक भी न धवराए। उन्होंने अपनी सेना

की कई भागों में बाँटकर युद्ध करने का निश्चय किया। वंदेलों का छोटा सा भुंड मुसलमान सेना से लड़ने भ्राकर भाग जाता था भ्रीर मुसलमान उसका पीछा करने लगते थे। इस प्रकार वंदेले योद्धा मुसलमान सेना को ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ चारों श्रीर फ़्रेंची पहाड़ियाँ थीं जिन पर वंदेले भ्रपनी सेना लिए हुए उपस्थित थे। यहाँ पर वंदेलों ने चारों श्रीर से मुसलमान सेना पर भ्राक्रमण कर उस विशाल सेना का बिलकुल नाश कर दिया भीर मुगलों के प्रसिद्ध योधा श्रीर सेनापित भ्रनवरखाँ की केद कर लिया। उसने केद से छुटकारा पाने के लिये सवा लाख रुपये बंदेलों को दिए। यह हाल सुनने पर भ्रीरंगजेव को जो विस्मय हुआ उसका वर्णन करना भ्रसंभव है। वह कोध के मारे लाल हो गया। उसने भरे दरवार में भ्रनवरखाँ की बे-इजती की श्रीर उससे सरदारी की पदवी छीन ली।

# श्रध्याय २१ सुगलों की हार

१—श्रीरंगजेब बादशाह ने अपने सब दरबारियों की बुलाया श्रीर बुंदेलों से लड़ने के लिये सबसे अधिक योग्य सेनापित नियत करने का विचार किया। अभी तक जितने लोग बुंदेलों से लड़ने के लिये गए थे वे सब हार गए थे। अब मिरजा सदरहीन नामक एक सरदार ने बुंदेलों की हराकर छत्रसाल की गिरफ्तार करने का बीड़ा उठाया। श्रीरंगजेब ने इस सरदार का बड़ा मान किया श्रीर इसने जितनी सेना मॉगी उतनी साथ कर दी। मिरजा सदरहीन शूर श्रीर कूटनीतिक्ष भी था। श्रीरंगजेब ने इसे धामीनी का सूबे-

<sup>(</sup>१) धामीनी का किला गोंड राजाओं का बनवाया है। इस किले का

दार भी मुकर्र कर दिया। धामीनी उस समय मुगलों के सूबें की राजधानी थी। सागर, दमेह और भोपाल का शासन इसी स्थान से होता था।

गोंड लेंगों से श्रोड़के के राजा घीरसिंहदेव ने ले लिया था। जब जुकारसिंह गोंड राजाश्रों के साथ युद्ध करता मारा गया तब यह किला सुगलें ने ले लिया। सद्रुद्दीन इसी किले का स्वेदार नियत किया गया था। सद्रुद्दीन श्रीर छत्रसाल के युद्ध का व्योन छत्रप्रकाश में लाल कृवि ने निम्नलिखित किया है—

सदरहीन को लाळकवि ने सुतरदीन लिखा है।

"सुतरदीन खीं कुरनिस कीनी। तिन्हें साह धामीनी दीनी।। x x x ' खीं मिरजा 'धामीनी आए। वदीवस्त कीने मन भाए॥

ं सजी हजार तीस असवारी। दज में निसुदिन रहै तयारी॥ ×-× ×

इन समान नमराइ न कोई। को रन इन्हें मुकाबिछ होई॥ × + × माची मार दुहूँ, दिस आरी। जनि जम दुई तम्कि कश्तारी॥

गिरे द्वरक बुत्ता के मारे। जीवन ती घर पे घर डारे॥ × ×

सुतरदीन की कृटि दछ, जीनी चैाथ चुकाय। पहुँचे दज दरकूच' ही, चित्रकूट की जाय॥××××

षाग खगाइ देस में दीनी। सुन बहतोल खान रिस कीनी।। त्यों दळ सिन हलगा रन धायो। मरद मयाना जा लग श्रायो।। नी हजार धवतरिया ताजे। देत पाइरे पाइ गराजे।। -धामीनी ते चढ़थों मयाना। वीधे सीस न्जूम की बानी।। -तीन धीस; सीं खरी- मयाना। चीधे दिन वठ, किया प्याना।। × ×

क्षेत ख़िंहिःस्वा चल्यो, दिस में दहसत खाइ-।

कुन्नसाल के घाक तै, मच्या धमीनी बाह ॥ × × × ×

कुन्नसाल त्या करी तथारी। कटरी मारि ससीपर जारी॥ × × ×

स्त्रसाल त्यां, इसी तयारी । कुटरी मारि ससीपुर जारी ॥ × × × मीधा लूट महा मन माए । उम्ब कटक सिंहु दा पर धाए ॥ × × ×

सदमट भीर मिद्दांघ में ज़ुरी ठान रन ठान।

इमहि दलने तासी जन्या, छत्रसाखं बलवान ॥ × × × ×

मारि भटींघ डाँड्:बै छाँड्यो । फिर घामानी विप्रह माँड्यो ॥"

२—मिरजा सदरुदीन ने चाहा कि छत्रसाल को बातें देकर मिला लें और औरंगजेब के अधीन रहने का वचन ले लें। इस उद्देश्य से मिरजा सदरुदीन ने छत्रसाल के पास दूत भेजा। इस दूत ने छत्रसाल के सामने मिरजा सदरुदीन की उदारता की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि मिरजा साइब औरंगजेब से कहकर आपके सब कुसूर माफ करा देंगे। इसके उत्तर मे छत्रसाल ने दूत से कह दिया कि मिरजा सदरुदीन गुमसे यवनों की सत्ता स्वीकार कराने का ज्यर्थ यह न करें; मैं कभी गुगलों के अधीन रहना पसंद न करूँगा। इसके सिवा छत्रसाल ने सदरुदीन से चैाथ भी माँगी।

३-छत्रसाल ने कई बार मुगलों के प्रसिद्ध सेनापतियों को हरा दिया था, परंतु इस बार सदरुद्दीन से खुले मैदान युद्ध करना कठिन था। छत्रसाल के पास बहुत सा प्रदेश था और उनकी सेना राज्य के भिन्न भिन्न आगों मे थी। सब सेना की ऐसे युद्ध के समय वे एक ही स्थान पर न ला सकते थे। इसलिये छत्रसाल ने सारी सेना को एक ही स्थान पर एकत्र कर लेना ठीक न समभा। मिरजा सदरुद्दीन ने अपनी असंख्य सेना होकर छत्रसाल की सेना पर हमला किया परंतु वीर बुदेलों ने धीर न छोड़ा। यह युद्ध बहुत बड़ा हुआ थीर बुंदेलों के कई सरदार मारे गए। तिस पर भी बुंदेले वीरता से लड़ते रहे। छत्रसाल की छोर से परशुराम, नारायणदास, म्रजीतराय, बालकुष्ण, गंगाराम, मेघराज इत्यादि सरदारों ने बहुत पराक्रम दिखाया । घनघार युद्ध के पश्चात् बुंदेलों की विजय मिली। मुसलमानी सेना भागीं ध्रीर मिरजा सदरुद्दीन ध्रीर उनके साथी कई सरदार छत्रसाल के हाथ मे वंदी हो गए। परंतु छत्रसाल ने उदारता से मिरजा सदरहीन की, चैं। व देने का वचन देने पर, छोड़ दिया।

४--मिरना सदरहीन के चले जाने के पश्चात् छत्रसाल ने भ्रपने जीते हुए प्रदेश में दै।रा किया श्रीर सब स्थानें की राज्य-व्यवस्था देखी। जहाँ के जागीरदार छत्रसाल के अधिकार में थे वन जागीरदारीं से नजराना इत्यादि , वसूल किया। इसके बाद छत्रसाल चित्रकूट के तीर्थस्थान मे जाने का विचार कर रहे थे कि खबर मिली कि चित्रकूट के समीप अब्दुल हमीदखाँ नामक एक मुसलमान सरदार हिंदू यात्रियों को कष्ट दे रहा है। यह समाचार पाते ही बलदिवान पाँच सौ सवार लेकर हमीदला के पास पहुँचे। रात को उन्होंने हमीदखाँ की घेर लिया। हमीदखाँ प्राण उसका सब साज सामान बुंदेलों के हाथ लगा। बचाके भागा। फिर छत्रसाल चित्रकूट गए धीर वहाँ पर चार दिन रहे। यहाँ पर खबर लगी कि भागे हुए इमीदखाँ ने महोबे के जमींदारों की भड़काया है धीर जमींदार भी छत्रसाल के विरुद्ध है। गए हैं। महोबे के जमींदारी की अधिकार में करने के लिये और उन्हें अपने किए का दंड देने के लिये छत्रसाल अपनी सेना लेकर महीवे की श्रीर गए। बुंदेलों की फीज के स्राने का हाल सुनते ही वे जमींदार ते। भाग गए परंतु उन नमींदारों को भड़कानेवाला हमीदलाँ, कुछ थोड़े पठानों को लेकर, बरहट्टा में लड़ने की तैयार हुआ। छत्रसाल के भाजानुसार कुँग्ररसेन धंधेरे ने हमीदखाँ धौर उसके साथियों को सार भगाया।

५—महोबे से छत्रसाल महाराज ने अपनी सेना दिच्या की ग्रोर भेजी। इस समय सागर जिले का कुछ भाग राजपूतों के ग्रिधिकार में था। ये राजपूत निहालिसंह राजपूत के वंश के थे। निहालिसंह ने अपना भ्रिधिकार इस ओर संवत् १०८० में जमाया था। इसका पौत्र राजा पृथ्वीपित गढ़पहरा में राज्य करता

<sup>(</sup>१) इस वंश में बदानशाह राजा हुया है। इसने वि॰ सं॰ १७१७ में

था धीर वह मुगलों की ग्रीर से जागीरदार की हैसियत से रहता था। महाराज छत्रसाल ने विक्रम संवत् १७४६ में यह इलाका पृथ्वीपति से छीन लिया थ्रीर गढ़पहरा ऊजड़ हो जाने से यहाँ के निवासी सागर में बाकर रहने लगे । फिर छत्रसाल ने देवगढ़ पर आक्रमण करके उसे भी अपने अधिकार में कर लिया। यहाँ पर महाराज अत्रसाल को मालूम हुआ कि काल्पी के समीप के स्थानी के जमींदार फिर से उठ खड़े हुए हैं, इससे काल्पी की श्रीर फीज मेजी गई। छत्रसाल ने फीज लेकर कैंच काल्पी मादि स्थान अपने अधिकार में कर लिए और फिर कोटरे पर आक्रमण किया। कोटरे में मुखलमानों की श्रीर से सैयद ततीक नाम का किलोदार था। बुंदेलों का इससे खूब युद्ध हुन्ना श्रीर जब मुसलिमानों के पास गोला बारूद न रहा तब उन्होंने छत्रसाल की श्रधीनता स्वीकार कर ली। एक लाख रुपए भी नजराने मं दिए। धीरंगजेब की सेना हर बार छत्रसाल से हारती थी परंतु श्रीरंगजेव छत्रसाल की हराने का प्रयन्न न छोड़ता था। अब की बार खास दिल्ली के सुबेदार अन्दुल समद की छत्रसाल से लड़ने का हुक्म मिला। बादशाह श्रीरंगजेब की स्राह्मा पाते ही अब्दुल समद ने तीस हजार सवार श्रीर कई सी पैदल सिपाहियों की सेना तैयार की, श्रीर वह बुंदेलखंड की ग्रीर चला। इस विशाल सेना

सागर शहर बसाया था और सागर शहर के पास का परकोटा ग्राम भी इसी का बसाया हुआ बताते हैं।

<sup>(</sup>१) गढ़पहरा वि० सं० १७८६ में जयपुर के राजा जयसिंह ने बुंदेशों से से लिया और फिर से पृथ्वीपित की उसका राज्य दे दिया। पर थोड़े दिनों के बाद कुरवाई के नवान दिलीपित ने पृथ्वीपित की निकालकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। उससे मराठों ने जीन लिया और मराठों ने राजा विलहरा को यहाँ का जागी(दार बनाया। इनके वंशज अब भी हैं। इन्हें विलहरा के सिवा और भी चार आम मांभी में लगे हैं।

का मुकाम मीदहा पर हुआ। छत्रसाल भी अपनी सेना लेकर लगभग दो कोस की दूरी पर पहुँचे। उन्होंने अपनी सेना के विभाग कर दिए। एक पर स्वयं छत्रसाल, दूसरे पर बलदिवान, तीसरे पर कुँवरसेन धंधेरे और चौधे पर अंगदराय नियत हुए। इस समय युद्ध खुले मैदान में हुआ। दोनों और से सेना बढ़ी और युद्ध के लिये आ जुंदो। इस युद्ध में बादशाही फीज की सारी नजर छत्रसाल के ऊपर ही थी। एक समय देवकरण नामक बादशाही सरदार ने छत्रसाल को घेर लिया और छत्रसाल का बोड़ा भी धायल हो गया। परंतु छत्रसाल वीरता से लड़ते रहे। यह खबर पाकर अंगदराय अचानक अपनी सेना लेकर आ पहुँचे और मुगल सेना को भगा दिया। युद्ध एक ही दिन हुआ और उसी दिन युद्ध का फैसला भी हो गया। मुगल सेना अच्छी तरह से हार गई। अंगदराय ने मुसलमानों का तोपखाना ले लिया। उसमें २१ तोप बुंदेलों को मिली। अच्दुल समद हार मानकर पिछे हट गया और। छत्रसाल कालिंजर होते हुए पत्रा आए।

द—इस महायुद्ध में छत्रसाल घायल भी हो गए थे। इस कारण जब तक छत्रसाल के धाव अच्छे न हुए तब तक वे अपनी सेना की लिए पत्रों में रहे, और कहीं पर आक्रमण न किया। दें। मास के बाद कोठी सुहावल के जागीरदार हरिलाल गजसिंह ने खुदेलों की विरुद्ध तैयारिया की थीं इस कारण छत्रसाल की सेना ने उस पर धावा किया और हरिलाल ने छत्रसाल के अधीन रहना स्वीकार कर लिया तथा चैथ देने का वचन दिया।

७— मिलसे के किले को छत्रसाल ने ले लिया या परंतु छत्र-साल के वापिस झाने पर मिलसे में फिर मुगलों का अधिकार हो गया था। इसलिये छत्रसाल अपनी सेना लेकर मिलसे पर अपना अधिकार करने के लिये चले। ज्योही छत्रसाल अपनी सेना लेकर मिलसे की श्रोर चले त्यों ही इस बात की खबर धामीनी के सरदार बहलूल खाँ को लग गई। वह २००० काबुली फीक लेकर मिलसे की श्रोर छत्रसाल से लड़ने के लिये चला। छत्रसाल से बहलूल के साथ गहरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहलूल की सहायता करनेवाला जगतिसंह नाम का एक जागीरदार भी मारा गया। बहलूल फिर पीछे हट गया परंतु छत्रसाल की सेना ने उसका पीछा न छोड़ा। छत्रसाल बहलूलखाँ का पीछा करते चले आए श्रीर शाहगढ़ का किला ले लिया। शाहगढ़ का किला ले लेने के पश्चात उस किले में छत्रसाल ने अपना थानेदार नियत कर दिया श्रीर फिर धामीनी पर आक्रमण किया। इस समय बहलूलखाँ खूब लड़ा, पर उसे हारना पड़ा। वह युद्ध में मारा गया। छत्रसाल ने धामीनी पर भी श्रीधकार कर लिया।

— धामौनी से वीर छत्रसाल मऊ की चले और बलदिवान ने कोटरे पर अपना अधिकार कर लिया। फिर वे महोबे पहुँचे। महोबे और बाँदे में अपना प्रबंध देखते हुए वे सेहुँड़ा पहुँचे। उस समय सेहुँड़ा दलेखला के सूबे में था और दलेलखा की ओर से उसका नायब मुरादखाँ इस प्रांत का प्रबंध देखता था। छत्रसाल ने मुरादखाँ की सेना से युद्ध किया। सेना हार गई और मुरादखाँ मारा गया। इस बात का पता लगते ही दलेख खाँ को बहुत फिकर हुई। वह चंपतराय का मित्र था और चंपतराय और दलेखला के बीच पागबदली अल भी हुई थी। इसी नाते से दलेखला चंपतराय के भाई होने का और छत्रसाल के काका होने का दावा करता था। दलेखलाँ ने छत्रसाल से लड़ने में कोई लाभ न देख छत्रसाल को बड़ी नम्नता से, अपना पुराना नाता बताते हुए, पत्र लिखा और सेहुँड़ा का प्रांत छत्रसाल से वापिस

माँगा। छत्रसाल ने उसकी नम्रता देखकर उदारता से वह प्रांत वापिस कर दिया।

६—बलदिवान छत्रसाल के भाज्ञानुसार सेहुँड़े को खाली करके वापिस भा रहे थे कि रास्ते में रात को कई लागीरदारों ने भपनी सेना लेकर इनकी सेना पर छापा मारा। छापा मारने के बाद ये जागीरदार मरींद के किले में जा छिपे। बलदिवान ने इस किले पर भाक्रमण कर दिया और इन सब जागीरदारों को भारकर उनकी सेना का नाश कर दिया। इस युद्ध में बलदिवान का एक प्रिय सरदार राममन दीभा मारा गया।

१०-- ध्रीरंगजेब ने बुंदेलखंड जीतने के लिये फिर दूसरा सेनापित शाहकुली नाम का भेजा। शाहकुली बहुत बड़ी सेना लेकर वंदेलखंड मे घुसा धौर युरहट, कोटरा, जलालपुर इत्यादि छत्रसाल के फतेह किए हुए स्थान लेवा हुआ नीली के मुकाम पर ठहरा। यह खबर पाते ही छत्रसाल मऊ से बलदिवान धीर ध्रपनी सारी सेना को साथ लेकर शाहकुली से युद्ध करने के लिये पहुँचे। इसी समय ग्रसमद्खाँ नामक एक दूसरा मुसल्मान सरदार भी, शाह-कुली की सहायता के लिये, पहुँच गया और इन दोनों की सेना ने छत्रसाल भ्रीर उनकी सेना की घेर लिया। बड़ा अयंकर युद्ध हुमा ग्रीर छत्रसाल की सारी सेना छित्र-भिन्न हो गई। छत्रसाल की इस समय पीछे भी हटना पड़ा। परंतु उन्होंने सब बुंदेलें। को अपने वीररसपूरित शब्दों से उत्तेजना दी और उन चोद्धाओं में फिर से युद्ध करने का उत्साह ग्रा गया। बुंदेले लोग फिर हिम्मत बाँधकर लड़े श्रीर घनघीर युद्ध हुआ। इस युद्ध में वुंदेलों की विजय हुई। असमदलां कैद कर लिया गया। छत्रसाल ने दंड लेकर उसे छोड़ दिया। शाहकुली इस समय अपनी सेना लेकर अलग रह गया था। उसने दिल्ली दरबार से श्रीर सेना श्रपनी सहायता के लिये मँगाई। दिल्ली से बादशाह के आज्ञानुसार नंदराम नाम का एक सरदार ८०० सवार श्रीर सेना लेकर पहुँचा। शाहकुली ने इस सेना की सहायता से फिर मऊ पर श्राक्रमण किया। यह युद्ध उसी स्थान पर हुआ जहाँ आजकल नवगाँव की छावनी है। यहाँ पर फिर छत्रसाल ने शाहकुली की सेना की अच्छी तरह से हरा दिया। शाहकुली यहाँ से भागकर श्रलीपुर के निकट ठहरा था। वहाँ पर छत्रसाल ने इसे घेरकर कैंद कर लिया श्रीर जब इसने बहुत सा दंड दिया तब छोड़ा।

११-शाहकुली के पराभव के पश्चात् दिल्ली दरबार में कुछ ऐसे फोरफार हुए जिससे छत्रसाल को सुगलों की थ्रार से कोई कप्ट न हुआ और दिल्ली दरबार छत्रसाल से प्रसन्त हो गया। धीरंगजेब घ्रहमदनगर में विक्रम संवत् १७६४ में मरा। उसके तीन लड़के थे जिनके नाम मुझरजम, म्राजमशाह भ्रीर कामबख्श थे। इनमें से बड़ा लड़का सुद्राज्जम कावुल में था इस कारण दूसरा लाड़का मालभशाह बादशाह बन गया और उसने कामबख्श की. दिचिया का राज्य देने का वचन देके, मिला लिया। राजगही का असली मालिक औरंगजेब का बड़ा लड़का सुअञ्जम था, इस कारण वह कावुल से बहुत बड़ी सेना लेकर भारतवर्ष मे पहुँचा। धौरंगजेब के स्वभाव से कई मुसल्यान सरदार नाराज ये धीर धीरंगजेब हिंदुधों का कप देता या इससे हिंदू लोग भी नाराज हो गए थे। धीरंगजेब के मरते ही राज्य-शासन शिथिल हो गया और सुबेदार लोग स्वतंत्र बनने का प्रयक्तः करने लगे। ऐसे समय मे मुश्रक्तम ने देशी राजाओं की मिलाकर उनसे सहायता लेने में ही अपना भला समभा। उसने शाहू महाराज को कैद से छुटकारा दे दिया। शाह महाराज शिवाजी महाराज को नाती थे। इन्हें धीरंगजेब ने दिल्ली में कैद कर

लिया था। यही शाहू महाराज महाराष्ट्र राज्य के अधिकारी थे। शाहू महाराज की छोड़ देने के परचात् मुग्रज्ञम ने अपने वजीर खानखाना को, छत्रसाल से मित्रता कर लेने के लिये, भेजा। खानखाना ने छत्रसाल की बीरता की तारीफ की श्रीर छत्रसाल से लेहिगढ़ फतेह करने के लिये सहायता माँगी। छत्रसाल ने संहायता दी श्रीर वि० सं० १७६८ में लोहगढ़ का किला जीतकर दे दिया। इस पर मुग्रज्ञम बहुत प्रसन्न हुग्रा। वह छत्रसाल की खतंत्रता स्वीकार करके उनके साथ बराबरी का बताव करने लगा। मुग्रज्जम ने छत्रसाल की मनसबदार बनना स्वीकार न किया श्रीर स्वामिमान के साथ कह दिया कि हम स्वतंत्र हैं श्रीर हमारे पास बहुत सा देश है, हम किसी दूसरे शासक के श्रधीन मनसबदार बनना पसंद नहीं करते। मुग्रज्जम ने अपना नाम श्रव बहादुरशाह रख लिया था। वुदेखखंड की इस प्रकार स्वतंत्र करने के प्रश्रात छत्रसाल पनना में श्राकर राज्य करने लगे।

## अध्याय २२

# मराठों से सहायता

१— प्रीरंगजेब की सृत्यु के पश्चात् दिल्ली दरबार में जो कलह हुई उससे बादशाहत दिन पर दिन कमजोर होती गई। वहादुर-शाह, जो ग्रीरंगजेब के पश्चात् वादशाह हुआ, योग्य शासक न था। उसने अपनी दशा सुरचित करने के लिये महाराज शाहू से मित्रता की ग्रीर वुंदेल खंड की खतंत्रता खीकार की। इससे बुंदेले ग्रीर मराठे दें।नें ही खतंत्र हो गए। जिस प्रकार छत्रसाल की राज- धानी पत्रा में थी उसी प्रकार शाहू की राजधानी सतारा में थी। इन दोनों का राज्य प्रजा के-िलये सुखकर था थ्रीर ये दोनों-ि हिंदूधर्म के रचक थे। इंसलिये इन-दोनों की कीर्ति सार हिंदू संसार में फैल गई थीं। जिस प्रकार बुंदेलखंड में छत्रसाल ने हिंदुश्रों की भलाई का प्रयक्ष किया उसी प्रकार दिच्या में शाहू ने किया।

२—बहादुरशाह विक्रम संवत् १७४६ मे मरा। उसके पश्चात् फर्रखसियर दिल्लो की बादशाहत का श्रिधकारी हुआ। यह नाम मात्र के लिये ही वादशाह था, राज्य का सब कारबार श्रब्दुल्ला श्रीर हुसैनझली चलाते थे। ये दोनों माई माई थे श्रीर जाति के सैयद थे। दिल्ली की बादशाहत का सब कार्य करनेवाले ये ही दो मनुष्य थे। इन दोनों ने दिल्ला के सूबेदार दाकदखाँ को बहाँ से हटाकर उस स्थान पर कमरुद्दीन (डर्फ चिनक्कुलीचखाँ) को नियुक्त किया। इस सूबेदार ने स्वतंत्र होने का प्रयत्न करना धारंभ कर दिया। दिल्ली दरबार मे फर्रुखसियर से सैयद माइयों को बढ़ती हुई शक्ति न देखी गई। इसलिये बादशाह ने इनकी शक्ति को कम करने के लिये इन्हें दिल्ली दरबार से हटा देना ही ठीक समका। सैयद हुसैनझली को दिल्ला का

<sup>(</sup>१) भूषण किन ने इन दोनों ही की कीति का वर्णन निम्न-लिखित किन में किया है—

<sup>&#</sup>x27;राजत श्रवंह तेज छाजत सुजस बड़ी गाजत गर्यंद दिगाजन हिय साख की। जाहि के प्रताप सो मजीन श्राफताप होत ताप तिज दुजन करत बहु ख्याल के। ॥ साज सिज गंज तुरी पैदिर कतार दीन्हें भूषन भनत ऐसी दीन-प्रतिपाछ की। श्रीर राव राजा-एक मन मैं न क्याज श्रव साहु की सराही के सराही छत्रसाल की।॥"

सुबेदार नियत किया श्रीर कमरुद्दीन की दिच्या से अलग करके मुरादाबाद का सूबेदार बनाया। गुजरात में दाऊदखा सूबेदार था। यह सैयद भाइयों के हुक्म से दिच्या के सूबे से हटाया गया था और इसी की जगह कमरुदोन की नियुक्ति हुई थी। इस कारण दाकदखाँ सैयद भाइयों का शत्रु हो गया था। बादशाह ने दाऊदखाँ को। यह हुक्स भेजा कि ध्रगर तुम मराठों से मेल करके सैयद हुसैनग्रली का नाश कर दो तो तुम्हें फिर से दिचण की स्वेदारी दे दी जावे। यह हुसैनग्रली से बदला लेना ही चाहता था, भ्रत: वि० सं० १७७३ मे इसने हुसैनभ्रली पर ष्पाक्रमण किया। इस युद्ध में दाऊदलॉ हार गया श्रीर वह मारा 'गया। मुसलमानों के सूबेदारीं में इस प्रकार का कगड़ा देख मराठों ने मुसलमानों के अधिकार में से देश जीत लेने का उत्तम अवसर देखा। इस समय मराठों में अनेक वीर सेनापति थे। खंडेराव दाभाड़े, कंठाजी कदम धीर परसोजी भीसले इत्यादि मराठे सरदारी ने ग्रुगल राज्य पर घावा मारकर देश जीवना धारंभ कर दिया। मराठों की सहायता के विना अपना राज्य कायम रखना कठिन देख मुसलमान स्वेदारी ने मराठीं से मित्रता करने का प्रयत्न करना स्नारंभ किया। इस उद्देश्य से दिच्छा के सूबेदार सैयद हुसैनश्रली ने मराठों से वि० सं० १७७३ ही मे संधि कर ली ध्रीर उसने दिखा के छ: जिले भ्रीर तंजीर, त्रिचनापक्ली ग्रीर मैसूर इन राज्यों की चौथ मराठों को देना स्वीकार किया ग्रीर मराठों ने बादशाह को १० लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। फर्रुखसियर बादशाह सैयद भाइयों के विरुद्ध था, इस कारण उसने सैयद हुसैनभ्रली की की हुई शर्तें मंजूर न की। बादशाह ने कमरुद्दीन ( मुरादाबाद के सूबेदार ), सादत खॉ ध्रीर जयसिंह के

<sup>(</sup>१) यही कमरुद्दीन बाद मे निजामुल्मुल्क कहलाया।

पास इन शर्ती को नामंजूर करने का हुक्म भेज दिया। सैयद हुसैनअली ने इस समय मराठी की सहायता धीर सेना लेकर इस सेना के जार से दिल्लीपति से शर्तें कबूल कराने धीर दिल्ली में श्रपना प्रभाव जमाने का विचार बॉधा श्रीर मराठों ने उसकी सहायता के लिये बालाजी विश्वनाथ के। एक विशाल सेना के साथ भेजा। बालाजी विश्वनाथ सैयद हुसैनअली के साथ दिल्ली गए। मराठों को साथ फर्रुखसियर ने वि० सं० १७७६ मे युद्ध किया धीर कैंद होकर दो मास के पश्चात् वह मारा गया और सैयद हुसैनश्रलो ने दिल्लो के तक्त पर रफीउद्दाराजात और रफीउद्दीला नामक बालको को बैठाया परंतु ये दोनी ६ मास के भीतर मर गए इससे मुन्नजिम का नाती रेश्यनग्रस्तर नाम का बादशाह बनाया गया। रेश्यन-श्रख्तर ने श्रपना नाम मुहम्मदशाह रखा । मुहम्मदशाह के समय में फिर सब कारबार सैयद भाइयों के हाथ में आ गया। दिल्ली के इस युद्ध में मराठों की बहुत सी सेना मारी गई परंतु सैयद भाइयों ने मराठें। का उपकार मानकर वि० सं० १७७७ मे उन्हें चैाथ धीर सरदेशमुखी देने की सनद बादशाह से दिलवाई धीर देवराव हिंगणे नाम का एक होशियार वकील मराठें। की ग्रीर से दिल्ली दरवार मे रखा। इस प्रकार श्रपना काम साधकर बालाजी विश्वनाथ दिल्या में श्राप परंतु कुछ दिनों के पश्चात् उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी विश्वनाथ के पश्चात् उनके पुत्र बाजीराव को शाहू महाराज ने पेशवा नियत किया।

३—बाजीराव पेशवा अपने पिता से अधिक पराक्रमी हुआ। इसने सेंधिया, होलकर, पेंबार, गायकवाड़, जाधव इत्यादि मराठे सरदारों की सहायता से गुजरात, खानदेश और मालवा प्रांतों पर चढ़ाई करके वहाँ से मुसलमानी सत्ता उखाडना आरंभ कर दिया।

४—सैयद भाइयों को मुहम्मदर्खा बंगश नाम के एक मुसल्लमान सरदार ने बहुत सहायता दी थो। इसलिये सैयद भाइयों ने प्रसन्न

होकर उसे नवाब की पदवी देकर बुंदेलखंड के एरछ, कैंच, काल्पी, सेहूँड़ा, मीदहा, सीपरी धीर जालीन इन परगर्ना का सूबेदार बनाया इन परगनीं पर मुहम्मदखाँ बंगश की श्रीर से दलेखखाँ, भ्रहमदखाँ, पीरखाँ ध्रीर सुजानखाँ नियुक्त किए गए थे। फर्रख-सियर के समय में दिल्ली दरबार में जा भागड़े हुए उनमें महन्मदर्जी वंगश ने भो खतंत्र हो जाने की बात सोची। दिल्ली मे सैयद भाइयों में धीर बादशाह मुहम्मदशाह में धनबन हो गई थी। मुहम्मदखाँ वंगश ने बादशाह मुहम्मदशाह की सहायता दी थी इस कारण बादशाह ने मुहम्मदलौ बंगश को ७००० सवारों का मनसबदार बनाया और उसे सात लाख रुपए इनाम मे दिए थे। विक्रम संवत् १७७८ में मुहम्मदखाँ वंगश इलाहाबाद का सूबेदार नियत किया गया। महम्मदर्खां बंगश ने आसपास के कई राजाओं की भ्रपने श्रधिकार में कर लिया था। वह बड़ा योग्य सेनापति था। पीरलाँ मुहम्मदलाँ वंगश की श्रीर से काल्पी का सरदार था। राजा छत्रसाल ने पीरखाँ को काल्पी से निकाल दिया धीर उसकी बनवाई मसजिदें तुड़वा दीं। यह बात मुहम्मदखौ बंगश से न सही गई। वह जिन परगनों का सूबेदार बनाया गया था उनमें से कई छत्रसाल महाराज के श्रिधकार में थे। इस कारण मुहम्मदला बंगश ने कई बार उन्हें बुंदेलों से ले लेने के प्रयप्त किए, परंतु वे सब निष्फल हुए। जब बंगश को काल्पी का हाल मालूम हुआ तब उससे न रहा गया। उसने अपने सब नायब सुबेदारों की फौज इकट्टी करने और बुंदेलखंड पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। मुहम्मद्खाँ बंगश की सहायता के लिये दलेलखाँ नामक एक शूर सरदार था। दलेलखाँ जाति का हिंदू राठीर वंश का चत्रिय था। इसका मुहम्मदखाँ बंगश ने मुसलमान बना लिया था। इस बात पर महाराज छत्रसाल की खेद हुआ या और वे चाहते थे कि दलेल-

खाँ से न लड़ना पड़े। इसलिये राजा छत्रसाल ने दलेलखाँ की एक पत्र भी लिखा परंतु दलेलखाँ ने मुसलमानों का पत्त छोड़कर राजा छत्रसाल का पत्त लेना स्वीकार न किया। मुहम्मदखाँ बंगश ने

(1) बांदा जिले में एक कहावत है कि राजा छुत्रसाल ने निम्न-लिखित पद्य दलेखाँ के। छिल भेजे थे—

हिरदेसाह से नहिं छुली, कीरत से न कपूत ।
बेटा कहिए दलेल से वंगशवंत सपूत ॥
भाई मुहम्मद्खान ने डारो मोरी गोद ।
तब से तुम बेटा मेरे जगत समान सुबोध ॥
मोहन ठारी दे गए हिरदे रहे लुकाय ।
तुमहुँ वॅनावा देहु तै। मैं जगतै लेहु समकाय ॥
इसका उत्तर, कहा जाता है कि, दलेलखाँ ने यह दिया—
तुम राजा महाराज है। सब राजन में छुाज ।
अब दलेल कैसे हटै दुहूं दीन की लाज ॥

राजा छत्रसाछ के पन्न में उनके पुत्रों की बुराइयाँ छिली हैं, परंतु इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। इस कारण ये पद्य विध्वास के येश्य नहीं। परंतु द्वेतर्ला की वीरता प्रसिद्ध है। उसके विषय में बुंदेळखंड में निम्न-जिलित पद्य प्रचलित है—

गज भर छाती दलेल की बीस बिसे की ज्वान ।
जीत में जीत समा गई पायो पद निर्वान ॥
सारी सरन सकेल के मरन कियो इक ठीर ।
दिख्ली से दलेल खाँ चलो खड़ग गह बाहि ॥
जगतराज महराज की मार मीदहा बीच ।

× × × × × × × × ×
भयो युद्ध पट्टान की बही रकत की कीच ॥
तीन दिवस पट्टान ने कियो बड़ा घमसान ।
जगतराज कंपित भयो छोड़ भगो मैदान ॥
वीथे दिन के पहर को घेर बुँदेलन जीन ।
तब दलेल सुद्दसा गिरे खड़ग न घाई कीन ॥

युद्ध की बड़ी तैयारी की। उसने दिल्ली दरवार से सहायता माँगी। दिल्ली के अमीर-उल-उमरा खाँ दौरान ने बहुत सी सेना बंगश की सहायता के लिये भेजी। इस सब सेना की एकत्र करके बंगश ने बुंदेल खंड पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। बाँदा और सेहुँ इा पर उसने कई धावे किए। परंतु इसी समय मराठों ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया जिससे मुहम्मदखाँ बंगश की ग्वालियर की श्रीर जाना पड़ा। जब बंगश ग्वालियर की श्रीर गया तब राजा छत्रसाल ने बंगश के प्रदेशों पर आक्रमण कर दिए। इसिल्ये बंगश फिर इलाहाबाद को लीट आया। उसे सेना के बंदो बस्त के लिये दिल्ली दरबार से दो लाख रुपए माहवार भी मिला करते थे। इस धन की महायता से बंगश ने स्निकों की तनखाईं भी बढ़ा दां। फिर अपने पुत्र आबादखाँ के साथ एक बड़ी सेना दे कर उसे यमुना के दिल्ला मे भेजा।

५—इस समय ग्रहम्मदला बंगश को कई बुंदेलों ने भी सहा-यता दी। इस समय ग्रीड़ळे मे हरदील के प्रपीत उदीतिसंह का राज्य था। यह वि० सं० १७४६ में गोद ग्राकर गही पर बैठा था। इसने गुगलों के ग्रधीन रहना स्वीकार कर लिया था श्रीर इस समय वह छत्रसाल के विरुद्ध गुसलमानों को सहायता दे रहा था। सेहुँड़ा में इस समय पृथ्वीसिंह नाम के जागीरदार थे। ये भी बुंदेले थे श्रीर गुगलों के ग्रधीन थे। इन्होंने भी गुसलमानों को

<sup>(</sup>१) उस समय बंगश की सेना में सिपाहियों को १७) रुपए माहवार श्रीर जमादारों के। २०) माहवार मिलते थे। उस समय श्रनाज सस्ता था, इसिलये वही तनसाह श्राजक्ल के कई गुने श्रधिक रुपये। के बराबर होगी।

<sup>(</sup>२) यह बहुत प्राचीन स्थान है। दतिया से ३६ मील काली सिंध के किनारे पर बसा है।

इस समय सहायता दी। दितया वास्तव में भ्रोड़ राज्य की एक वड़ी जागीर थी। परंतु जब से भ्रोड़ के राजा मुगलों के अधीन हुए तब से यह जागीर भी मुगल राज्य की जागीर हो गई। इस समय दितया के जागीरदार राय रामचंद्र थे। इन्होंने भी बुंदे लों के विरुद्ध मुसलमानों को सहायता दी। चंदेरी के जागीरदार दुर्जनिसंह भी मुसलमानों की सहायता कर रहे थे। मैादहा के जागीरदार दुर्जनिसंह भी मुसलमानों की सहायता कर रहे थे। मैादहा के जागीरदार वार जयसिंह ने भी छत्रसाल के विरुद्ध लड़ना स्वीकार कर लिया था। खेद की बात है कि ऐसे समय में इन सबने अपने जाति श्रीर धर्म-वंधु श्रो का साथ न देकर मुहम्मदर्खों वंगश की सहायता देना डिचत समसा। इन हिंदू राजाश्रों के सिनाय इस समय दिल्ली की बादशाहत की सारी शक्ति मुहम्मदर्खों वंगश की सहायता के लिये लगा दी गई थी। दिल्ली के बादशाह के प्रसिद्ध सरदार सैयद नजी मुहन अलीखाँ, साबितखाँ, जाँनिसारखाँ, वजारतश्रलीखाँ इत्यादि अपनी अपनी सेना लेकर मुहम्मदर्खां वंगश की सहायता की तत्यर थे।

"देवागढ देश नाहीं दिन्छन नरेश नाहीं, चांदाबाद नहीं जहां घने महत्त पाइहीं। सीदागर सान नाहीं देवन की थान नाहीं, जहां तुम पाहुने जी बहुतक उठ घाइही।। मैं तो सुन चपत की युद्ध बीच जैहीं हाथ, यही जिय जान उजटी चैाथ दे पठाइया। जिखके परवाना महाराजा छुत्रसाळ जू ने, श्रीरन के धोके यहां कबहूँ न श्राह्या।" सहाराज छुत्रसाल की उन्नति देखकर कई बुंदे में प्रसन्न न होकर श्रीर उजटे

<sup>(</sup>१) इस समय माळवे के स्त्रेदार ने क्षत्रताळ के। सुगलों के अधीन रहना स्वीकार करने का संदेशा मेजा था। उसका उत्तर क्षत्रसाल ने बहुत उत्तम दिया। इस उत्तर का वर्णन एक कवि ने इस प्रकार किया है—

ई—थह समय बुंदेल खंड के लिये सच मुच बड़े ही संकट का या। बुंदेलों के विरुद्ध केवल सारा यवन दल ही नहीं किंतु कई बुंदेलें भी अपनी सेनाएँ लेकर तैयार थे। छत्रसाल महाराज की वय अधिक हो गई थी परंतु उनकी धीरता और वीरता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इन मुगलों की प्रचंड सेना और बुंदेलों का छत्रसाल के विरुद्ध हो जाना छत्रसाल के संकल्प को और हड़ करने में सहायक हुआ। राजा छत्रसाल के पुत्र भी वीर और पराक्रमी थे। वे अपने पिता के अनुसार यवनों से बुंदेल खंड को मुक्त करने का प्रण कर चुके थे। अपने पुत्रों की सहायता से छत्रसाल महाराज ने मुगलों से युद्ध करने की तैयारी कर ली।

७—मुहम्मदला बंगश ने अपनी असंख्य सेना लेकर बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया। बुंदेलों और मुसलमानों की सेना से कई लड़ाइयाँ हुई। राजा छत्रसाल के पुत्रों ने युद्ध में वीरता दिखलाई। परंतु कई बार बुंदेलों की सेना को पीछे भी हटना पड़ा। पर बुंदेलों ने कभी भी हिम्मत न हारी और लगातार मुसलमानों से एक वर्ष तक लड़ते रहे। मुहम्मदला बंगश के पास बहुत सा धन था। युद्ध के समय मे सेना के लिये वह सैनिकों को भरती करता जाता था और मुगल राज्य के अन्य प्रांतों से खाने-पीने का सामान मैंगवाता जाता था। बुंदेलों ने इस समय गींडवाने के जागीरदारों से सहायता माँगी और उन लोगों ने कुछ सहायता भी

हृदय में डाह करते थे। श्रोड़बेवालों ने ताना देकर बृत्रसाल की लिखाथा कि "श्रोड़बे का श्रिधराज्य दितया की राई, श्रपने सुँह बृत्रसाल बने धना बाई।"

छुत्रसाल महाराज स्वयं किव थे। उन्होंने इसका उत्तर निम्निकिखित दिया— "सुदामा तन हेरे तब रंक हू तें राव कीना, विदुर तन हेरे तब राव किया चेरे तें। कुबजा तन हेरे तब सुंदर सरूपिदयो, द्रीपदी तन हेरे तब चीर बाढ़े। टेरे तें।। कहत छुत्रसाल प्रहलाद की प्रतिज्ञा राखी, हिरनाकुश मारे। नेक नजरहु के फेरे तें। एरे गुर ज्ञानी श्रमिमानी मए होत कहा, नामी नर होत गरुड़गामी के हेरे तें।।"

दी। इनसे कुछ सहायता लेकर धीर बुंदेलों की सारी सेना एकत्र करके बुंदेलों ने जैतपुर के दिल्ला में मुगलों से एक बड़ी लड़ाई की। इस युद्ध में बुंदेलों ने अपनी वीरता का पूरा परिचय दिया धीर कई बुंदेले इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। इस युद्ध के समय राजा छत्रसाल थी महम्मदलां बंगश के हाथियों का सामना ही गया धीर महम्मदलां ने अचानक अपनी वरछी फेंककर छत्रसाल की मारी। इस वरछी के घाव से राजा छत्रसाल मूर्जिछत हो गए। राजा छत्रसाल के मूर्जिछत होते ही बुंदेले लोग हताश हो गए धीर महावत राजा छत्रसाल को सुरचित स्थान में ले गया। इस युद्ध मे इस प्रकार बुंदेलों को पीछे हटना पड़ा।

□—राजा छत्रसाल मूच्छी से जागते ही अपने महावत से समरभूमि से अलग लाने के कारण कुद्ध हुए श्रीर उन्होंने उसे तुरंत समरभूमि में ले चलने का हुक्म दिया। परंतु राजा छत्रसाल के घाव गहरे होने से उनके मंत्रियों ने समकाया और राजा छत्रसाल की मानना पड़ा।

६—इस प्रकार कई युद्ध बंदेलों ने यवनों से किए। युसलमानों का जोर बढ़ता गया धीर बंदेलों को भय लगने लगा। महाराज छत्रसाल का उद्देश्य हिंदूधर्म की रचा करना धीर भारतवर्ष की यवन-सत्ता से मुक्त करना था। इस कार्य के लिये वे किसी भी स्वधमीमिमानी हिंदू से सहायता लेने की तत्पर थे। जिस प्रकार बंदेलखंड में हिंदूधर्म के रचक वीर छत्रसाल थे उसी प्रकार दिल्या में मराठे भी यवन सत्ता की दिल्या से उठा देने का प्रयत्न कर रहे थे। इस संकट के समय महाराज छत्रसाल ने मराठों की ही सहायता लेने का निश्चय किया। इस समय मराठों में बाजीराव पेशवा ही नायक थे। इससे इनको ही छत्रसाल ने एक पत्र

लिखा। बाजीराव पेशवा ने बुंदेलखंड को ऐसे धर्म-संकट के समय सहायता देना स्वीकार कर लिया।

१०-वाजीराव पेशवा शाहू महाराज से अनुमति लेकर अपनी सेना के साथ वंदेलखंड में छत्रसाल महाराज की सहायता की पहुँचे। मराठों ने विक्रम संवत् १७८६ में मालवे मे प्रवेश किया। मालवे के सूवेदार को हराते हुए बाजीराव पेशवा बाईस दिनों में वुंदेलखंड पहुँचे। मुहम्मदखाँ वंगश ने कई लड़ाइयों में बुंदेलों को हरा दिया था, इससे उसे बहुत श्रमिमान हो गया था। उसने अपनी कुछ फीज इलाहाबाद भेज दी थी थीर कुछ फीज की लेकर वह बुंरेलखंड के कुछ भाग पर अधिकार किए बैठा था। उसे मराठों के आक्रमण का हाल मालूम हो गया परंतु तिस पर भी उसने उसकी कुछ बड़ी फिकर न की। मराठीं के आने का हाल सुनते ही कई हिंदू राजा लोग मुसलमानी का साथ छोड़कर अलग हो गए। परंतु श्रोड़छे के राजा का छोटा भाई लच्मणसिंह धीर मै।दहा का नागीरदार जयसिंह मुसलमानी की सहायता करते ही - रहे। मुहम्मदलौं वंगश के पास बहुत सेना न थी, इसलिये उसने सेना श्रीर सामान मँगवाया परंतु वह समय पर न पहुँच सका। मराठों ने अपनी सेना की बहुत उत्तम व्यवस्था की थी। मराठों के सरदार विद्वल शिवदेव चिंचूरकर श्रीर मल्हारराव होल्कर श्रपनी श्रपनी सेना का विभाग लिए भिन्न भिन्न स्थानी पर नियत थे। यह युद्ध वि० सं० १७८७ में जैतपुर के समीप ही हुआ।

जो गति मई गर्जेंद्र की, सो गति पहुँची श्राज। बाजी जात बुँदेल की, राखे। बाजी लाज।।

वाजीगव का हृदय इस पत्र की पढ़ने से द्वित हो गया और उन्होंने राजा कुत्रसाल की अपनी वड़ी सेना लेकर इस समय उचित सहायता दी।

<sup>(</sup>१) महाराजा जुन्नसाळ ने वाजीराव की पत्र देशों में जिखा था। वन देशों में से निम्न-जिखित देशा बहुत प्रसिद्ध है—

जैतपुर का किला बंगश ने अपने अधिकार में कर लिया था। मराठी से युद्ध इसी स्थान के निकट हुआ। बुंदेलों को मराठों की सहायता से बहुत उत्तेजना मिली श्रीर ये लोग बड़ी वीरता से लड़े। इसमें छत्रसाल को पुत्रों ने भी बड़ी वीरता दिखाई। मराठी ने अपनी सेना के कई विभाग करके कई ग्रीर से मुसलमानों पर ग्राक्रमण किया श्रीर मुसल्पानों की सेना की बहुत हानि पहुँचाई। चैाथे दिन मुहम्मदखाँ बंगश ने अवानक मराठों की सेना पर आक्रमण किया परंतु मराठे लोग इस समय एक पहाड़ी के निकट छिप गए धीर ज्योही मुसलमान सेना वापिस हुई स्योही मराठों ने उस पर ष्पाक्रमण करके उस सेना की छिन्न-भिन्न कर दिया। इस प्रकार कई दिनो तक युद्ध होता रहा। मराठों ने किजा घेरकर मुसलमानी की रसद बंद कर दी। यह दशा होते हुए भी मुसलुमान दे। मास तक किले में रहे आए और मराठों से बराबर लड़ते रहे। प्रत्येक बार मुसल्मान सेना बल्हीन होती गई। मुहम्मदलॉ वंगश का पुत्र कायमखाँ अपनी सेना लेकर सहायता के लिये आ पहुँचा। समय बुंदेले अजनर के समीप पहुँचे और उस ओर मुहम्मदखाँ चंगश की जो सेना बढ़ी थी उसे हराकर जैतपुर के किले की छोर भगा दिया। मराठों ने जाकर कायमखाँ से युद्ध किया धीर उसे वहाँ पर हराकर भगा दिया। फिर मराठे थ्रीर बुंदेले दोनी ही जैतपुर के किले की मुसलमानों से ले लेने के लिये उत्पर हो। गए धीर दोनों ने किले के ऊपर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। सुसलमान लोग जैतपुर के किले के भीतर से ही गोलो चला रहे थे। जब किले के भीतर का अनाज-पानी खर्च हो गया तब किले के भीतर के मुसलमानों ने सेना के गाय, वैल छीर ऊँट मार मारकर खाना - श्रारंभ कर दिया । अपनी जान बचाने के लिये जिन मुसलमानें ने श्रपने हथियार छोड़कर मराठों से ग्रमयदान माँगा उन्हें बाजीराव

पेशवा ने चमा प्रदान करके छोड़ दिया। इसी समय कुछ थोड़े से पठानों की सहायता से मुहम्मदखाँ वंगश जैतपुर का किला छोड़कर भाग गया थ्रीर मराठों थ्रीर वुंदेलों ने उस किले पर अधिकार कर लिया। फिर वह किला छत्रसाल महाराज के अधिकार मे रहा?। इस प्रकार इस बड़े युद्ध में भी मराठों की सहायता से वुंदेलों को विजय-श्री प्राप्त हुई। इस किले के लेने में छ; मास लगे थे।

#### श्रध्याय २३

## छन्साल महाराज का राज्य

१—राजा छत्रसाल बाजीराव पेशवा पर बहुत प्रसन्न हुए।
वाजीराव पेशवा का ग्रम्भुत पराक्रम देख वीर छत्रसाल की बहुत हुए
हुग्रा। राजा छत्रसाल ने बाजीराव को पन्ना में बुलाया श्रीर यहाँ
उनका हर प्रकार से सम्मान किया। इस समय राजा छत्रसाल
बुद्ध हो गए थे। उन्होंने बाजीराव पेशवा को हृदय से लगा लिया
श्रीर उनकी श्रांखों से श्रानंदाश्रु बहने लगे। राजा छत्रसाल का
हार्दिक प्रेम देखकर बाजीराव पेशवा को भी बड़ा हुई हुग्रा। भरे
दरबार में राजा छत्रसाल ने बाजीराव को श्रपना पुत्र माना।

२—जिस समय राजा छत्रसाल ने पेशवा की सहायता के लिये बुलाया था उस समय राजा छत्रसाल ने पेशवा की वचन दिया था कि वे पेशवा की भी श्रपना एक पुत्र समकोंगे श्रीत पेशवा की श्रपने राज्य का एक भाग देंगे। जब पेशवा युद्ध जीतकर पन्ना पहुँचे तब पेशवा की श्रपने भाग की फिकर पड़ गई। राजा छत्रसाल के कई पुत्र

<sup>(</sup>१) कहा जाता है कि मुहम्मदर्खा वंगश स्त्री का वेश धारण करके किलें से भागा था।

थे। इस समय राजाश्रों में कई रानियों के साथ ब्याह करने की अनुचित प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार राजा छ इसाल के भी कई ब्याह हुए थे। परंतु समय की देखकर राजा छत्रसाल की इस बात में दोषी मान लेना ठीक नहीं। कई भले लोग अपनी पुत्रियों का, उनकी रचा के निमित्त, किसी प्रसिद्ध वीर के साथ व्याह कर देते थे भ्रीर वीर का यह कर्तव्य समभा जाता था कि वह उस विवाह संबंध को स्वीकार करे। इस प्रकार राजा छत्रसाल के कई विवाह हुए थे धौर इनकी १७ रानियाँ थीं। मराठे शासकी धौर सरदारी में भी यही प्रथा थी। इन रानियों से छत्रसाल के ६-६ पुत्र थे। बाजी-राव पेशवा की मालूम हुआ था कि राजा छत्रसाल के ५६ पुत्र हैं। संभव है कि उन्हें शेष पुत्रों का हाल मालूम न हुआ हो। पुत्रों की संख्या का हाल जानकर बाजीराव ने सोचा कि यदि राज्य का सत्तावनवाँ हिस्सा मिला ते। बहुत ही कम हुन्ना। इस कारण बाजीराव चाहते थे कि ऐसे हर्ष के प्रसंग पर राजा छत्रसाल कोई बड़ा हिस्सा देने का वचन दे दें। जब राजा अत्रसाल ने बाजीराव को अपना पुत्र कहा और बाजीराव की पुत्रों में बैठने की आज्ञा दी तब बाजीराव पेशवा को संतोष न हुआ। उन्होंने चातुर्य से भरे वाक्यों मे कहा कि "महाराज आप के ५६ पुत्र हैं इनमें मैं कहाँ बैठूँ"। राजा छत्रसाल बाजीराव के वाक्यों का अर्थ समम गए। वे खयं बहुत इदार थे। उन्हें भ्रधिक राज्य का लालच न था धीर वे चाहते थे कि उनके पुत्र भी लालची न होवें। जो कुछ राज्य उन्होंने लिया था वह स्वार्थ-बुद्धि से नहीं किंतु हिंदू जनता की रचा के हेतु परमार्थ-बुद्धि से लिया था। वे जानते थे कि महाराष्ट्र लोग हिंदू धर्म की रचा उसी प्रकार कर सकेंगे जिस प्रकार कि बुंदेले करते हैं। बाजीराव पेशवा की योग्यता के विषय में भी उन्हें - कोई संदेह न था। उन्होंने तुरंत बाजीराव पेशवा की उत्तर दे दिया

कि "मेरे पहले पुत्र इदयशाह, दूसरे जगतराज श्रीर तीसरे ग्राप हैं। ध्याप इनके ही समीप बैठिए।" बाजीराव राजा छत्रसाल का श्रर्थ समक्त गए श्रीर राजा छत्रसाल से राज्य का तीसरा भाग हेने की प्रतिज्ञा लेकर बहुत प्रसन्न हुए। इनके पश्चात बुद्ध छत्रसाल महाराज ने स्वयं उठकर बाजीराव पेशवा की ग्रपने पुत्र जगतराज के पास बैठाया। उन्हें उत्तम वख्न श्रीर नजराने दिए श्रीर उनका बड़ा मान किया। फिर इदयशाह ने श्रीर जगतराज ने पेशवा की ध्यपना भाई मानकर उनसे पाग बदली। इसके पश्चात महाराज छत्रसाल का दरबार बरखास्त हुआ। बाजीराव पेशवा फिर थोड़े दिन पन्ना मे रहे श्रीर महाराज छत्रसाल की श्राज्ञा लेकर दिन्य की श्रीर चले गए।

३— अब महाराज छत्रसाल को यवनों से कोई हर न रहा और वे स्वतंत्रतापूर्वक राज्य करने लगे। महाराज छत्रसाल पृथ्वी के हन थोड़े से वीर पुरुषों में से हैं जिन्होंने अपनी आत्मशक्ति के भरेसे पर ही असंभव दिखनेवाले कार्य कर हाले हैं। जिस समय महाराज छत्रसाल के पिता मरे इस समय महेवा जागीर की आमदनी के सिवाय कुछ न था। महाराज छत्रसाल के पिता चंपतराय ने अपने बाहुबल से काल्पो की जागीर ले ली थी, परंतु ओड़छेवालों ने यह जागीर भी चंपतराय के हाथ में न रहने दी। चंपतराय की शव मिलती थी। जे आय चंपतराय के हिस्से में पड़ती थी वह ३५०) वार्षिक थी। जे आय चंपतराय के हिस्से में पड़ती थी वह ३५०) वार्षिक थी। चंपतराय के मरने पर यह इनके पुत्रों मे बाँटी गई धीर छत्रसाल के हिस्से में तीन आने रोज की आमदनी पड़ी होगी। इतनी आमदनीवाले पुरुष का छत्रपति राजा हो जाना पृथ्वी पर आश्चर्यजनक बात है। महाराज छत्रसाल ने संसार के। दिखला दिया कि मनुष्य के लिये कोई बात असंभव नहीं। महाराज दिया कि मनुष्य के लिये कोई बात असंभव नहीं। महाराज

छत्रसाल को उनके छुटुंबियों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध न करने की सलाह दी। परंतु महाराज छत्रसाल को अपनी आत्मा पर विश्वास था श्रीर जो कार्य उन्होंने हाथ में लिया था वह पवित्र था। इस कार्य के लिये महाराज छत्रसाल ने जो संकल्प किया वह भी हढ़ रहा श्रीर श्रंत में ईश्वर ने उन्हें विजय दी।

४-इस समय भारतवर्ष की यवनों के दुराचारी शासन से मुक्त करने के कार्य में जो बीर पुरुष सफल हुए उनमें महाराज छत्र-साल धौर महाराज शिवाजी अप्रगण्य हैं। दोनों का जीवन भी श्रिषक्तर समान ही रहा। जिस प्रकार शिवाजी एक मराठे जागीर-दार के पुत्र थे उसी प्रकार छत्रसाल भी एक बुंदेलें जागीरदार के पुत्र थे। यवनीं के दुराचार से प्रजा विचलित हो गई थी। देानी ही वीरों ने प्रजा की इस दुराचार से मुक्त करने का प्रण बाल्यकाल में ही कर लिया था। दोनों वीर बालकपन में रामायण धीर महाभारत की कथाओं की बड़े चाव से पढ़ते थे। उन महाकाव्यो में योद्धात्रों के पराक्रम का वर्णन सुनकर दोनों के ही हृदय में उत्साह भर ष्राता था। दोनों वीरों ने भ्रापने पराक्रम का परिचय बाल्या-वस्था से ही दिया। शिवाजी ने मावले लोगों का एकत्र किया और छत्रसाल ने बुंदेलों की लेकर अपने पिता की छोटी उमर में ही सहायता दी। जिस प्रकार महाराज शिवाजी ने सुसलुमानों की सत्ता का नाश कर दिच्या में स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की उसी प्रकार महाराज छत्रसाल ने बुंदेलखंड को यवनों के भ्राधिपत्य से ख़ुड़ाकर बुंदेलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। दोनों वीरों के हृदय में दया, हदारता, धैर्य और स्वधर्माभिमान या तथा दोनों वोरें। ने अपने शरीर को देश, जाति और धर्म की वेदी पर अर्पण कर दिया।

५—दोनों वीरों को, ईश्वर को कुपा से, धर्मगुरु भी समान ही मिल गए थे। महाराज छत्रसाल के धर्मगुरु प्राणनाथनो महाराज थे। ये जामनगर के चेमजी नामक एक धनी सेठ के खड़के थे और इनका पहला नाम मेहराज ठाज़र था। एक धनी सेठ के पुत्र होने पर भी थे सदा ईश्वर की आराधना में लगे रहते थे। पीछे से इन्होंने वैराग्य ले लिया। वैराग्य ले लेने के पश्चात् इनका नाम प्राणनाथ हुआ। प्राणनाथजी के गुरु का नाम देवचंद था। प्राणनाथजी सदा छत्रसाल की सहायता करते रहते और उनके पित्रत्र कार्य में चत्तेजना देते रहते थे। प्राणनाथजी आजकल बुंदेलखंड में जूदेव के नाम से प्रख्यात हैं। इनकी समाधि पन्ना के निकट बनी है। इसी प्रकार महाराज शिवाजी के गुरु रामदास समर्थ थे। इन्हेंनि भी शिवाजी को देश स्वतंत्र करने के पित्रत्र कार्य में सदा सहायता दी। महाराज छत्रसाल और बाबा प्राणनाथ का बुंदेलखंड में उसी प्रकार का आदर है जिस प्रकार कि देवताओं का होता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र मे शिवाजी और रामदासजी का आदर है।

६—महाराज छत्रसाल का राज्य चंबल नदी तक था। कालपी, जालीन, कैंच धौर परछ इसी राज्य में थे। भाँसी पहने ध्रोड़ के के राज्य में थी परंतु जब वहादुरशाह ने छत्रसाल महाराज से संधि की तब भाँसी छत्रसाल महाराज के पास था गई थी। दिच्चण में महाराज छत्रसाल का राज्य नर्मदा तट तक पहुँचा था। सिरौंन, गुना, धामौनी, गढ़ाकोटा, सागर, बाँसा, दमोह, महर—ये सब छत्रसाल महाराज के राज्य में थे। पूर्व में राज्य की सीमा तेंस नदी थी। कालिजर धौर चित्रकूट थे सब महाराज छत्रसाल के राज्य में थे।

<sup>(</sup>१) महाराज छत्रसाल के विषय में निम्न-लिखित कहावतें प्रचलित हैं—
कृत्या, मुहम्मद, देवचंद, प्रायानाथ, छत्रसाल ।
हन पंचन की जी मजे दुःख हरे तत्काल ॥
धीर

ख्रुत्रसाल महावली। रहे सदा भली भली।।

उत्तरीय सीमा यमुना नदी थी। महाराज छत्रसाल का राज्य कीर्ति-वर्मा चंदेल के राज्य से बड़ा था। महाराज छत्रसाल प्रजा का पालन बड़े प्रेम से करते थे। प्रजा उनसे बहुत संतुष्ट थो। यवनों के संसर्ग के कारण बुंदेलखंड में भी पदी की प्रथा बढ़ रही थी, परंतु महाराज छत्रसाल ने इसे रोकने का प्रयन्न किया और खियों की बिना पदी के निकलने का हुक्म दिया और खियों के प्रति दुर्व्यवहार करनेवालों के लिये कठिन दंड की व्यवस्था की।

७—महाराज छत्रसाल के राज्य में प्रत्येक कार्य महाराज की ही अनुमति से होता था। सारे भारतवर्ष में इस समय शासक के कहने के ही अनुसार शासन होता था। मंत्रिमंडल की कोई विशेष अधिकार न थे। तात्त्विक दृष्टि से यही हाल बुंदेल खंड और महाराष्ट्र का भी था। परंतु छत्रसाल महाराज के समान द्वार और प्रजापालन में तत्पर शासक इस संसार में थोड़े ही रहे होंगे। छोटे से छोटा मनुष्य भी महाराज के पास जाकर अपनी फर्याद सुना सकता था। यह कितना कठिन कार्य था, यह पाठक स्वयं अनुमान कर संकते हैं।

द—राजदरबार में मंत्रिमंडल रहता था। राजा अपने इच्छानुसार मंत्रिमंडल से सहायता लिया करते थे। इस मंत्रिमंडल में प्रत्येक जाति के दे। प्रतिष्ठित पुरुष रहते थे। तहसीलों मे भी जाति की समाएँ थों और इन जातियों की सभाओं को अपनी जाति के मनुष्यों को दंड देने के अधिकार थे। इन जातियों की समाएँ बुंदेलखंड के कई स्थानें। में अब भी वर्तमान हैं और इन सभाओं का निर्णय राजदरबार में भी माना जाता है।

द-महाराज छत्रसाल के समय में वुंदेलखंड मे कई प्रसिद्ध कि हो गए हैं जिन्होंने हिंदी के साहित्य की उत्तम किवताओं से विमूधित कर दिया है। इन किवयों की माषा बुंदेलखंडी ही थी, परंतु किसी किसी किन की भाषा में अजभाषा का मिश्रण है। किन केशनदास महाराज छत्रसाल के समय के पहन्ने के थे। इनका मान छोड़ छे में था। इनकी बनाई रामचंद्रिका नामक पुस्तक छत्रसाल महाराज को बहुत प्रिय थी। केशनदास का जन्म निक्रम संनत् १६१२ में हुआ छीर उनका देहांत १६७४ में हुआ। केशनदास के बड़े भाई बल-भद्र मिश्र भी बुंदेल खंड के किनयों में हैं। ये छत्रसाल महाराज के दरबार में कुछ दिन रहे हैं।

१०—चिंतामिया किन प्रसिद्ध किन भूषण के बड़े भाई थे। इनका जन्म निक्रम संनत् १६६६ में हुआ था। ये बुंदेल खंड में कम रहे थीर बाहर अधिक रहे। नागपुर के भोंसला मकरंदशाह के यहाँ भी ये किन रहे हैं।

११—किवराज भूषण कानपुर के समीप तिकवाँपुर नामक प्राम मे उत्पन्न हुए थे। इनका जन्म विक्रम संवत् १६७० में हुम्रा होगा। ये महाराज छत्रसाल के यहाँ भौर महाराज शिवाजी के दरबार मे रहा करते थे। इनकी किवता में बुंदेलखंडी भौर ज्ञजमाषा का मिश्रण है, परंतु भाषा भ्रधिकतर बुंदेलखंडी ही है इनकी किवताओं में शिवाबावनी भीर छत्रसालदशक नामक भंध प्रसिद्ध हैं। शिवाबावनी महाराज शिवाजी के यश के वर्णन मे लिखी गई है भीर छत्रसाल-दशक में महाराज छत्रसाल के यश का वर्णन है। भूषण की किवताओं मे वीररस की ही प्रधानता है?। भूषण की मृत्यु संवत् १७७२ में हुई।

<sup>(</sup>१) बलमद मिश्र ने छुत्रसाल की प्रशंसा में निम्न-लिखित पथ बनाया था-निहं तात न आत न साथ ने क निहं दृब्यहु रंचक पास हती। निहं सेनहु साज समाज हती निहं की नक छोर सहाय हती। कर हिम्मत किस्मत आपनी सों छई घरती और बढ़ाई रती। बल्भद भने जल पाठक-बुंद हिए में गुनो छुत्रसाल गती। (२) मूच्या की वितायों के बदारया दिए आ चुके है।

१२—मितराम भूषण कि के सगे आई थे। इनका जन्म संवत् १६७४ का है और इनकी मृत्यु विक्रम संवत् १७७३ में हुई। ये वूँदी के महाराज भावसिंह के यहाँ रहा करते थे। इनकी किवताओं में शृंगार रस ही अधिक है। ये वुंदेखखंड में भी रहे हैं और महाराज शाहू के उत्पर भी इन्होंने किवताएँ की हैं। महाराज शाहू के उत्पर भी इन्होंने किवताएँ की हैं। महाराज शाहू के उत्पर भी इन्होंने की हैं वे वीररस्त की हैं। वूँदी के महाराज भावसिंह के उत्पर इनकी कई किवताएँ हैं। इनकी किवताओं की भाषा भी वुंदेखखंडी है।

१३—गोरेलाल पुरोहित ( उपनाम लाल किन) वीररस के ही किन थे। इनका जन्म-काल निक्रम संनत् १०१४ के लगभग माना जाता है। ये महाराज छत्रसाल के दरनार में रहते थे छीर इनकी मृत्यु महाराज छत्रसाल के एक युद्ध में हुई। इन्होंने छत्रप्रकाश नामक पुत्तक दोहे चौपाइयों में लिखी है । इनकी भाषा भी बुंदेलखंडी है।

१४-नेवाज कवि महाराज छत्रसाल के समय में हुए थे। ये जाति के ब्राह्मण थे। इनका जन्म अंतर्वेद के किसी स्थान में,

राखी हिंदनानी और हिंदुन की तिजक राखी,
स्मृति और पुराख राखे वेद विधि सुनी मैं।
राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की,
घरा में घरम राखी राखी राज गुन गुनी में।।
कहै मितराम जीत इइ मरइटन की,
देश देश कीरत चखानी पुन पुनी मै।
साहु से सपूत सिवराज समसेर तेरी,
दिखी दल दाव के दिवाल राखी दुनी मे।

(२) छुत्रप्रकाश के पद्य लिखे जा छुके हैं।

<sup>(</sup>१) शाहू के यश-वर्णन में मतिराम कवि का निम्न-जिखित कविच प्रसिद्ध है—

संवत् १७३६ के लगभग, हुआ। ये रसिक किन थे। इनके शंथों मे शकुंतला नामक शंथ प्रसिद्ध है।

१५—महाराज छत्रसाल के दरबार में कुछ बाहर के किन भी भ्राए थे। किनयों का महाराज छत्रसाल के दरबार में बहुत भ्रादर होता था, इसलिये भ्रनेक किन भ्राया करते थे भ्रार पुरस्कृत तथा प्रसन्न होकर जाया करते थे। जो किन इस दरबार में भ्राए उनमें पुरुषेत्तम, पंचम भ्रार लालमिथ के बनाए किन महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में मिलते हैं।

१६—महाराज छत्रसाल में समकालीन धनन्य नाम के एक प्रसिद्ध कि हो गए हैं। अनन्य दिवया राज्य के धंवर्गत सेंहुड़ा के निवासी धौर जाति के कायस्थ थे। दिवया के राजा दलपतराय के पुत्र धौर सेहुँड़ा के जागीरदार पृथ्वीचंद के थे गुरु थे। इनका दूसरा नाम अचर अनन्य भी है। इनका जन्म संवत् १७१० के लगमग हुआ। महाराज छत्रसाल इनकी किवताओं को पसंद करते थे धौर एक बार इनको महाराज ने दरबार में भी बुलाया था। पर सुनते हैं कि अनन्य कि न धाए। अनन्य कि की किवता में तत्त्वज्ञान धौर धर्मीपदेश भरा रहता था। दुर्गीसप्तशाती का हिंदी-अनुवाद सबसे पहले अनन्य कि ने ही किया था। दितया राज्य से अनन्य कि को एक जागीर मिली थी। इस जागीर पर अब भी अनन्य कि के वंशजों का अधिकार है। अनन्य कि की पुस्तकों मे ज्ञानपचासा, राजयोग धौर विज्ञानयोग प्रसिद्ध हैं। इनसे धौर महाराज छत्रसाल से भी इसी विषय पर

<sup>(</sup>१) अनन्य कवि की कविताएँ उत्तम होने से उनके उदाहरण श्रागे दिए जाते हैं—

## प्रश्नोत्तर हुए थे।

राग न होष न हर्ष न सोक न बंध न मोच की आस रही है। बैर न प्रीति न हार न जीत न गारि न गीत सरीति गही है ॥ रक्त विरक्त न मान कञ्च शिवशक्ति निरंतर जोति छही है। पूरन ज्ञान अनन्य भने अवधूत अतीत की रीति यही है ॥ मरख के प्रतिमा परमेखर बालक रीति गृही स जही है। उत्तम जीति सुरूप विचार सु श्रातम ज्यान में बुद्धि दई है ॥ एक बेतत्त्व की मांड़ सबै कह केवल बहा बसे सु वही है। प्रन ज्ञान श्रनन्य भने सरवज्ञनि की शिवशक्ति मई है॥ कोर कहै बैकुंठ बसें प्रमु केर कहें निज धामहु लीचे। कार कहें ब्रह्मांड परे परब्रह्म सबै कहे सा अवधीचे॥ वस्तु प्रयाच अनन्य भने जिमि आपुहि गोप्य करे इग मीचे। ध्याम समान अखंदित ईंध्वर जैसेाई कपर तैसेाई नीचे।। हरि में हरि सें सुर में सुर सें हर में हर सी सुखदायक है। मर में नर सों तह में तह सों घर में घर सों घर घायक है। बट में बट सों है अन्त्य भने घट में घट सो घट नायक है। हममें हमसे। तममें तम से। सब में सबसे। सब बायक है ॥ इक विगु न रूप निरूपत हैं इक सगु न रूप ही देखत हैं। इक जोति सुरूप बखान करें इक सूच्य सुरूपहिं जेखत हैं॥ इक मानत हैं अवतारन की करता विधि एक विसेखत हैं। सरवज्ञ सा धन्य अनन्य भने अभू में सबका सब देखत हैं॥ जिन वेद प्ररानन में भरमे। जिन संत असंतन सें। हरकी। जिन इंद्रिन के वश मूळ रही जिन राजस तामस में ख़रकी ।। जहि श्रातम ब्रह्म प्रमाद रहे जिन जीव दसा गहि के उरका। करि तत्त्व विचार अनन्य भने क्रम ते इन कर्मन से सुरस्तो ॥ हरि में हर में सर में नर में गिरि मे तह में घर मंहित है। तन में मन में घन मे जन में बन में घर में समझंदित है। हम में सब में सु अनन्य भने परिपूरन ब्रह्म अखंडित है। सब अंगन में सरवत वह सरवज्ञ बहै सेह पंडित है।।

(१) धनन्य के प्रश्न— धर्म की टेक तुम्हारे बँधी नृप दूसिर बात कहें दुख पावत। टेक न राखत हैं हम काड़ की जैसे की तैसे। प्रमाया बतावत।।

# १७-महाराज छत्रसाल स्वयं किव थे। इन्होंने कृष्णचरित्र

मानै काेेे (जु) भली या बुरी निहं बासरो काहु काे चित्त में ल्यावत । टेक विवेक तें बीच बढ़े। इसकी किहि कारण राज बुलावत ॥ १॥ जो धरिए हठ टेक उपासन तै। चरचा में ( पुनि ) चित्त न दीजे। जो चरचा में राखिए चित्त तै। ज्ञान विषे इठ टेक न कीजे।। जो भरिए वर ज्ञान विचार ती अचर सार किया गुन लीजे। अचर में चर है चर है चर अचर अचरातीत कहीजे। २॥ प्राची सबै चर रूप कहावत अचर ब्रह्म की नाम प्रमानी। निंदत स्वम सुप्रती जागृति ब्रह्म तुरीय दशा उहरानी।। क्यों तिहि में सुपना ब्रह्म भासति छत्र नरेश विचचण जानी। श्रवर है कि अनचर है हम की लिखि भेजवी एक जवानी।। ३।। छत्र नरेश विचित्र महा अरु संगति भामी बहे बहे ज्ञानी। यान अखंड स्वरूप की राखत भाषत पूर्य ब्रह्म ग्रमानी॥ क्यों शिश्चपाल की ज्योति गई उततें फिर कान्ह में आय समानी। कंडित है कि असंहित है इमकें जिसि मेजवी एक जवानी॥ ४॥ नारि तें हेत नहीं नर रूप नहीं नर तें प्रन नारि बखानी। जाति नहीं पजटै सुपनै मरेहू तें भूत सुरैज बखानी।। क्यो सखियाँ निज धाम की राजि मई नर रूप सी जानि हिरानी। वेद सही किथें। बाद सही इमके। विक्ति भेजवी एक जवानी ॥ १॥ जाति नहीं पत्तरै नर नारि की क्यों सिखरी नर रूप बखानी। जी नर रूप मया ती मया पुरुषोत्तम सी ऋतु कैसे के मानी ॥ जो प्रक्षेत्तम सें ऋतु होय तौ इतै कित नारिन के रस सानी। यह द्विविधा मे प्रमाख नहीं इसका जिल भेजनी एक जवानी ॥ ६॥

## महाराज जुत्रसाळ के उत्तर-

दूर करहु द्विविधा दिखा सो अरु ब्रह्म स्वरूप को रूप ब्रह्मा। जागृति सुप्ति सुष्ठि हु के तिज को तिरया उनको पहिचाना।। तीनहू श्रेष्ठ कहे सब वेद सो पूर्व ऋषी हमहू उहराने।। कारण ज्यों मस्मासुर तारण कामिनि सो प्रसु श्राप दिखाने।। १।। वाद भये। पुरुषे। तम से। अरु वेह बढ़ावन कें उर श्रानी। श्रह्म प्रताप तें यें। पखटै तसु ज्यें। पछटै सब रंग में पानी।।

नाम का एक काव्य प्रंथ लिखा है। इनके लिखे कई राजनीति से भरे पत्र भी हैं जो कविता में लिखे गए हैं।

जो नर नारि कहै हमको अजहूँ तिनकी मित जाति हिरानी।
भूत जुरैल अहै सब सूउ महा हमसों सुन लीजिए एक जवानी।। २॥
एक समय पितनी पित सों हठ पूछी यही दिज धाम की बानी।
कही नहीं करि देन कही मए सोरहु अंश कला के निधानी।।
इत तें शिशुपाछ की ज्योति गई उत तें फिर कृष्ण में आनि समानी।
खंडित ऐसे अखंडित हैं हम सों सुनि लीजिए एक जवानी।। १।।
राखत हैं हम टेक उपासन वात यथारथ वेद बखानी।
पीवत हैं चरचा किर अमृत बात विकासन के रस सानी।।

(१) महाराज की कविता के समयानुकूल उदाहरण तो दिए जा चुके हैं तथापि यहाँ पर भी कुछ लिखना अनुचिन न होगा।
तुम बनश्याम जन याचक मयूरगण तुम पयोद स्त्राती हम चातक तुम्हारे हैं।
तुम है। कुष्णचंद्र मेरे लेखन-चकेर तुम जग तारे हम झतारे किह हचारे हैं।
मीत सिन्न जाके तुम चक्रवाक राखे कर ब्रजदसुधा के गोप गोपी जीववारे हैं।
तुम गिरिधारी हम तुम्हारे ब्रतधारी तुम दनुज प्रहारे हम यवन प्रहारे हैं।
कहें झन्नसाल मेरे। झन्नपन राखे। इन अन्नि प्रण राखे। सर्वन्न प्रण राखे। है।
जंग जरै यवन जमातन से राखे। हाल इन पिर्हारन से राखे। बांधि नाके। है।
विरद विलंद गज गीव प्रहलाद राखे। हुपद्मुता के। राखे। बांधि के पताके। है।
कीशपति राखे। राखे। शरण विभीषण के। श्रमित श्रवंड जागे जुगन जुग साके। है।

माली के सम नृप छता सो संपति सुल लेय।

उत लाँदै रे।पिंह थलहिं लसुहिं बड़े। करि देय।।

लासुहिं बड़े। कर देय लेय फूछे फल पाके।

फूटे देय निकारि मिलै फूटे बहुधा के।।

नत उत्तत करि देहिं करिहं उन्नत कर् लाजी।

कंटक चुद्द निकासि और सब सींचिहं माली।।

अपना मनमाया किया गिह गोरी सुल्तान।

सात वार छोड़ो नृपति कुमित करी चहुवान।।

सात वार छोड़ो नृपति कुमित करी चहुवान।।

सुमित करी चहुवान ताहि निंदिहं सब कोऊ।

असुर बैर इक बार घरि १ काढ़े हम दोऊ॥।

दोक दीन को बैर आदि अंतिहं चिल आया।।

कहि नृप छता विचार किया अपना मनमाया।।

१८—महाराज छत्रसाल की राजधानी कुछ दिनों तक सक के निकट महेबा में रही, तत्पश्चात पन्ना में हुई। छतरपुर नामक नगर महाराज छत्रसाल का बसाया हुआ है। यह नगर बाबा लालदास नाम के एक संत के आज्ञानुसार महाराज छत्रसाल ने बसाया था।

विधि करतन्यता की करामात जेती तेती सब ब्रजराज जू के हाथ सुनियत हैं। हाय व्रजराज जू को भक्ति के अधीन सुन्धी भक्ति नित सत्य के अधीन गुनियत हैं॥ धर्म के अधीन सत्य धर्म कर्म के अधीन कर्म बस अन्नसाल बया लुनियतु हैं। सुनत सुनावत में बोक कहनावत में बैसे। रचवार तैसे। सिंचे। सुनियत है।। आह ने गजब नरि गज को ज्यों प्रस्यी श्राय छूटत छुड़ाया नाहि गया हारि बळ तें। काप भया काप का कलाप आप चाप गयी करिहै पयान प्रान आजु याही पल मे ।। कहें अन्नसात करी कर है कमल घायी कंजनैन कृष्ण किथीं कढ़यो केलि नलतें। करही के कमल तें के कर के कमल तें कमल के नल तें के कमल के दल तें।। चाहै। धनधाम सूमि सूपन भलाई सूरि सुजस सहुर जुत रैयत की छालिया। तोड़ादार घोड़ादार बीरन सेां श्रीति करि साइस सेां जीत जंग खेत तें न चालिये।॥ सालिया रहंदिन का दंदिन का दीजा दंड करिकै घमंड घाव दीन पै न घालिया । विनती छन्नसाळ करे होय जो नरेश देश रेहै न क्लेस लेस मेरा कहारे पालिया ।। सजससो न भूषन विचारसो न मंत्री श्यों साहस सी शूर कहूँ ज्योतिषीन पैानसे।। संयमसी श्रीषधी न विद्यासी श्रदृष्टधन नेहसी न बंधु श्रीद्यासी पुन्य कीनसी ॥ कहैं चुत्रसाल कहूँ सीलसी न जीतवान श्रालससे वैरी नाहि मीठा कछु नै।नसे।। सोकसी न चार है न भक्ति ऐसी बोट कहूँ रामसे न जाप बीर सपहे न मीनसे।। जाके वीर, एकएक कालतें नराला हते जानेगहि नाल श्रानि पाटीतें देंधाया है। कुंसकर्न आत बाकी घाकतें सकात बोक पूत इंद्रजीत इंद्रजीति के कहाया है ॥ कहैं कुत्रसाल इंद्र, बरुन, कुवेर, भानु जारि जारि पानि श्रानि हुकुम मनाया है। जीन पाप रावनके मानामें न द्वीना रहा तीन।पाप लागजु खिलाना करिपाया है ॥ राधाके सनेहिंहत गेह तजि आयो इते और नहा कहीं गाय विपिन चराया मैं। जाया | जीन जनक तीन ठनिक न मान्यो में राधा के सनेह नंदलालह वहाया में ॥ राधाके सनेह मेहनायकको जीलो जाय कहैं कृष्य छत्रसाल गिरि को उठाये। मैं। मोकों कहै लाखबार माखि,माखि साखि देंदै राघाविनुताहि नैकम्बिह् न माया मैं।

#### श्रध्याय २४

# महाराज खनसास के पश्चात् राज्य के विभाग

१—महाराज छत्रसाल का परलोक-वास विक्रम संवत् १७८८ मे, जेठ बदी ३ बुधवार ता० १२ मई सन् १७३१ को, हुम्रा था। महाराज छत्रसाल के बहुत से पुत्र थे, परंतु महाराज के श्रादेशा-नुसार सब राज्य के ग्रधिकारी न हुए। महाराज छत्रसाल की मृत्यु के समय बाजीराव पेशवा भी पन्ना पहुँच गए थे। इनको महाराज छत्रसाल ने भ्रपने राज्य का तीसरा भाग देने का वचन दिया था। शेष दो भाग हृदयशाह श्रीर जगतराज को मिले।

<sup>(</sup>१) महाराज जुत्रसाल के पुत्रों के नाम ये है-(१) हृद्यशाह (हिरदेसाह), (२) जगतराज, (३) पदमसिं इ, (४) भारतीचंद, (५) हमीर, (६) माधो-सि ह, (७) देवीसि ह, (६) खानजु, (१) भगवंतराय, (१०) मरजादसि ह, (११) तेजसिंह, (१२) शंसुसिंह, (१३) दुरजनसिंह, (१४) गोदिंदसिंह, (१४) केशवराय, (१६) धीरजमल, (१७) सालमसिंह, (१८) प्रर्जुनसिंह, (१६) करनज्, (२०) चतुर्भुज, (२१) नानेदिवान, (२२) कुँग्रर, (२३) अन्पसि ह, (२४) द्वपतराय,।(२४) किसनसि ह, (२६) मानसि ह, (२७) राजाराम, (२८) अनुरुद्धसिंह, (२६) शिवसिंह, (३०) खानजहान, (३१) नवलसिंह, (३२) अनंतिस इ, (३३) वेसरीसिंह, (३४) वदेतिसिंह, (३४) हिस्मतसि ह, (३६) मानशाह, (३७) पूरनमल, (३८) द्रश्यावसि ह, (३६) गधर्वसि'इ, (४०) श्यामसि'इ, (४१) बरजोरसि'इ, ।(४२) खूबसि इ, (४३) स्प्रसिंह, (४४) विशंभरसिंह, (४६) पहल्वानसिंह, (४६) बलवंतसिंह, (४७) हनुमतसि ह, (४=) सुकुंदसि ह, (४६) शमशेर बहादुर, (४०) रानासि ह, (११) उमरावसि ह, (१२) व मोदसि ह, (१२) दिनदूला, (१४) गाजीसिंह, (११) मोहनसिंह, (१६) भीमसिंह, (१७) दलसिंह, (१८) देवीसिंह, । (४१) सारंतिसिंह, (६०) अंगद्जु,। (६१) रायचँद,। (६२) जुरावनसिंह, (६३) पूलसिंह, (६४) अचलसिंह, (६४) खेलसिंह, (६६) पर्वतसिंह, (६७) सहायसिंह। श्रीर (६८) मिर्जी राजा।

हृदयशाह की पन्ना, सक, गढ़ाकोटा, कालिंकर, शाहगढ़ और इनके ग्रासपास का इलाका मिला। हृदयशाह के राज्य की ग्राम-दनी उस समय ४२ लाख रुपए की थी। जगतराज की राज्य का दूसरा भाग सिला जिसकी वार्षिक ग्राय उस समय ३६ लाख रुपए थी। जगतराज के हिस्से में जैतपुर, ग्रजयगढ़, चरखारी, बिजावर, सरीला, सूरागढ़ और बाँदा ग्राए। राज्य का तीसरा भाग बाजीराव पेशवा को मिला। पेशवा के हिस्से की वार्षिक ग्राय उस समय ३३ लाख थी। पेशवा के हिस्से में काल्पी, हटा, हृदयनगर, जालीन, गुरसराय, भाँसी, सिरींज, गुना, गढ़ाकोटा ग्रीर सागर ग्राए। इनके सिवाय छोटी छोटी जागीरें भी ही गई थीं।

(इंपीरियल गजेटियर में तीनीं हिस्से क्रमानुसार ३६, ३१ ध्रीर ३२ लाख के बतलाए गए हैं।)

इस समय बाजीराव पेशवा धीर महाराज छत्रसाल के पुत्रों के बीच ये ठहराव हुए थे।

- (१) दोनों भाई जगतराज और हृदयशाह , चंबल और यमुना को उस पार का प्रांत छोड़कर सब स्थानों में युद्ध के लिये बाजीराव को साथ जावेंगे और जो लूट में मिलेगा उसे बरावर बॉटेंगे।
- (२) यदि बाजीराव दिच्या के किसी युद्ध में लगे हो तो दोनों बुंदेले भाइयों को बुंदेलखंड भर की दो माह तक रचा करनी होगी।
- (३) छत्रसाल महाराज ने बाजीराव की पुत्र के समान माना। इसिलये बाजीराव भी हृदयशाह और जगतराज की भाई के समान मानेंगे।

श्रीड़छे का राज्य छत्रसाल महाराज के श्रीवकार में न था। श्रीड़छे के राज्य की प्राचीन बुंदेलावंश के शासक से निकाल लेना छत्रसाल महाराज ने ठीक न समका। श्रीड़छे के शासक कभी महाराज छत्रसाल के पश्चात राज्य के विभाग २३३ तो छत्रसाल महाराज के मित्र रहे धीर कभी वे भी मुसलमानी से मिल जाते थे।

महाराज हृद्यशाह महाराज छत्रसाल की राजधानी के नगर के शासक थे। इन्होंने महाराज छत्रसाल की सेज के निकट एक समाधि बनवाई। यहाँ पर एक पुजारी भी नियत किया धौर उसके खर्च के लिये सिगरावन नाम का एक गाँव लगा दिया। यह गाँव अब छतरपुर राज्य में है। हृद्यशाह गढ़ाकोटा की बहुत चाहते थे। जब महाराज छत्रसाल राज्य करते थे तब हृदयशाह गढ़ाकोटा के किले पर नियत थे। गढ़ाकोटा के निकट का प्राम हृदयनगर महाराज हृदयशाह का ही बसाया हुआ है। इन्होंने रीवां के बवेल राजा अनिरुद्धसिंह के पुत्र अवधूतसिंह पर वि० सं० १७६८ मे चढ़ाई की थी किंतु राजा बहुत छोटा या इससे अपने मामा के पास परतापगढ़ (अवध) भाग गया। अंत मे बहादुरशाह से फरियाद की गई। उसने हृदयशाह को लिखा। इस पर हृदयशाह ने रीवां तो छोड़ दिया, पर वीरसिंहपुर ले ही लिया। यह आजकल पन्ना राज्य में है।

२—महाराज हृदयशाह का देहांत विक्रम संवत् १७६६ में हुआ। इनके ६ पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम समासिंह था। समासिंह ही हृदयशाह के पश्चात् राज्य के अधिकारी हुए। परंतु समासिंह के छोटे माई पृथ्वीराज, बाजीराव पेशवा के पास गए और उन्होंने राज्य का माग लेने के लिये पेशवा से सहायता माँगी। पेशवा ने पृथ्वीराज को सहायता दी और समासिंह ने विवश होकर शाहगढ़ का इलाका और गढ़ाकोटा पृथ्वीराज को दे दिया। पृथ्वीराज ने बाजीराव पेशवा को सहायता देने के बदले में चै।य देने का वचन दे दिया। इस प्रकार राजधरानों में अब लड़ाइयाँ होने लगीं और राजकुमार राज्य को अपनी संपत्ति समभकर

उसमें अपना हिस्सा लेने और उसके लिये भाइयों से युद्ध करने को उचत हो गए। हिंदू राज्य स्थापित करने के जो आदर्श महाराज छत्रसाल के समान पुरुषों के थे उसे भूलकर बुंदेले और मराठे दोनों ही अपने स्वार्थ के लिये लड़ने लगे। मुसल-मानों की शक्ति बहुत कमजोर होने पर वे फिर प्रवल न हो सके, परंतु इस आपसी भगड़ों का फायदा अँगरेजों ने उठा लिया। समासिंह वि० सं० १८०६ में मरे। इनके समय में होरे की खानें खोदी जाने लगी थीं।

३—समासिंह के श्रमानसिंह, हिंदूपत श्रीर खेतसिंह ये तीन पुत्र थे। श्रमानसिंह बढ़े पुत्र न थे, परंतु सभासिंह इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे क्योंकि ये बहुत योग्य थे। प्रजा भी श्रमानसिंह से बहुत प्रसन्न थी। इनकी उदारता बुंदेलखंड में विख्यात है?

४—विक्रम संवत् १८१५ में हिंदूपत ने राज्य के जोम से अमानसिंह को मरवा डाला और वह आप राजगदी पर बैठ गया। हिंदूपत इमारतें और महलों के बड़े शौकीन थे। राजगढ़ तथा छतरपुर के महल इनके ही बनवाप हुए हैं।

५—हिंदूपत के तीन पुत्र से जिनके नाम अनिरुद्धितंह, धैाकल-सिंह और सरमेदिसंह रेथे। सरमेदिसंह बड़े थे और गद्दी के हकदार थे, परंतु हिंदूपत सरमेदिसंह को गद्दी का हकदार बनाना

<sup>(</sup>१) श्रमानसिंह की प्रशंसा पराग किन ने इस प्रकार की है— रजत पहार बनसार मालती के हार छीर पारानार गंगधार से। धराधर से।। सत्य से। सतोगुण से। शारदा से। शंकर से। संख सुक्रन से। सुधा से। सुरतक से।॥ भनत पराग कामधेनु सो कमोदिनि से। कंजकुंद फूल सो पुनीति पुष्प फर से।। किल में श्रमानसिंह करण श्रवतार जाने। काके। जस छाजत छुवीले। छुपाकर से।॥

<sup>(</sup>२) सरमेदसिंह का नाम कहीं कहीं पर सरनेतिसिंह भी विखा

नहीं चाहते थे। अनिरुद्धसिंह से वे प्रसन्न थे। इस कारण हिंदूपत ने अनिरुद्धिसंह को युवराज, बेनी हजूरी को दीवान और कायमजी चैवि को कालिंजर का शासक नियत कर दिया। देहांत विक्रम संवत् १८३४ में हुआ। वेनी हुजूरी की मैहर की जागीर दी गई थी।

६ — हिंदूपत के पश्चात् अनिरुद्धसिंह राजा हुए। इनके समय मे राज्य का सब कार्य बेनी हजूरी और कायमजी चौबे ही करते थे। कायमजी चैं। के का दूसरा नाम खेमराज चैं। के के दिनों के पश्चात् कायमजी चै। बे धौर बेनी हजूरी से तकरार हो गई। अनिरुद्धसिंह बेनी हजूरी को बहुत मानते थे, इसलिये कायमजी चीबे ने सरमेदसिंह को उसकाया। बेनी हजूरी ने भी यह मैाका हाथ से जाने न दिया और वह मैहर की जागीर खत: दबा बैठा। प्रनिरुद्धसिंह वि० सं० १८३६ मे मरे।

७—सरमेदसिंह ने कायमजी चैाबे के कथनानुसार जैतपुर जाकर खुमानसिंह से सहायता माँगी और खुमानसिंह के सेनापित श्रजीनसिंह पैवार ने खतरपुर के निकट गठेवरा के मैदान मे अनिरुद्ध-सिंह को हराया। इस युद्ध मे बेनी इजूरी मारा गया। इधर श्रनिरुद्धसिंह का भी देहांत हो गया था। इससे वि० सं० १७३७ में सरमेदिसंह नाम मात्र के लिये राजगदी पर बैठे। इन्होंने ४ वर्ष तक राज्य की बागडोर अपने हाथ में रखी। पश्चात् वि० सं० १८४२ मे धौकलसिंह राजा हुए। इन्हेंने १३ वर्ष राज्य किया। ऐसे ही ऐसे म्रापसी भगड़ों के कारण बुंदेलखंड मे राज्य-ज्यवस्था विगड़ती गई श्रीर डाकू लोग जहाँ-तहाँ लूट मार करने लगे। कायमजी चै।वे के पश्चात् कालिंजर का किला उनके लड़के रामिकसून चै।वे के अधिकार में आया।

द—इघर तो वंदेला राजाश्रों में गृह-युद्ध चल रहा था उधर

हिम्मतबहादुर ने अलीबहादुर को साथ लेकर वि० सं० १८४६ में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया और वह राजाओं को अपने अधीन कर सनदें देने लगा।

द—धौकलसिंह के मरने पर वि० सं० १८५५ में उनके पुत्र किशोरसिंह राजा हुए। इनके समय में पन्ना रियासत के कई जागीरदार स्वतंत्र राजा बन बैठे। राजा किशोरसिंह को जानवर पातने और शिकार का बड़ा शौक था। ग्रॅंगरेजों की कंपनी के शासक लार्ड डलहीजी जब इनसे मिलने भ्राए तब ये भ्रपने साथ दे। शेर लेकर उनसे मिलने गए थे। इनको देखकर लार्ड डलहीजी डरकर चले गए और इनसे न मिले। किशोरसिंह ने इंद्रदमन नामक तालाब बनवाया और चित्रकूट में नवलकिशोरजी की स्थापना की। इनको ग्रॅंगरेज सरकार ने वि० सं० १८६४ और १८६८ में राज्य की श्रलग श्रलग दो सनदें दीं।

१०—िकशोरसिंह के पश्चात हरिवंशराय राजगही पर बैठे। इनका राज्य-काल वि० सं० १८-६७ से झारंम होता है। हरिवंश-राय ने राज्य बहुत बुद्धिमत्ता से किया। इनके समय में राज्य की श्रामदनी खूब बढ़ी। इनका राज्य ६ वर्ष तक रहा।

११—हिरवंशराय के कोई पुत्र न था। इस कारण इनके पश्चात् इनके छोटे भाई नृपितिसिंह राजगही पर बैठे। इनका राज्यकाल वि० सं० १-६०६ से आरंभ होता है। इनके समय में सिपाही-विद्रोह हुआ जिसका हाल आगे लिखा जायगा।

१२—छतरपुर पहले पन्ना राज्य के प्रधीन था। परंतु जब सरमेदिसंह श्रीर उनके माई के भगड़े चल रहे थे उसी समय छतरपुर एक प्रलग स्वतंत्र राज्य बन गया। कुँवर सोनेसाह पँवार सरमेदिसंह के सेनापित थे। ये पवायाँ (ग्वालियर रियासत) के पुण्यपाल पँवार के वंशज हैं। कुँवर सोनेसाह के पिता का नाम

जैतिसंह था। सरमेदिसंह ने इन्हें चार लाख की जागीर दी थी जिसमें छतरपुर भी था। सोनेसाह वि० सं० १८४० में सरमेदिसंह के सेनापित हुए थे। इनके मरने पर इनके जेठे पुत्र प्रतापिसंहजू देव ने वि० सं० १८८३ में अपना राज्यामिषेक छतरपुर में कराया धौर वे स्वतंत्र राजा बन गए। प्रतापिसंह का देहांत वि० सं० १८११ में हुआ। इनके पश्चात् इनके दत्तक पुत्र जगतराज राजगही पर वैठे। सन् सत्तावन का गदर इनके समय में ही हुआ।

१३—महाराज छत्रसाल के दूसरे पुत्र जगतराज की बॉदा, भूरागढ़, चरखारी, धजयगढ़, विजावर धौर सरीला के परगने मिले थे। इनके समय मे मुहम्मदला बंगश ने फिर से जैतपुर पर धाक्रमण किया। दलेलखाँ नामक सूर सरदार बंगश की सेना के साथ था। जगतराज को मराठाँ ने सहायता दी धौर जगतराज ने दलेलखाँ को युद्ध में हरा दिया। वह युद्ध में मारा गया। दलेलखाँ की वीरता बुंदेलखंड में धाज तक प्रसिद्ध है। इसकी हार के बाद बंगश भी हार मानकर लीट गया।

१४—जगतराज को १७ पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम दिवान सेनापित था । इनसे महाराज जगतराज प्रसन्न न थे। इसिल्ये कीरतराज को जगतराज ने युवराज बनाया। परंतु जिस समय जगतराज की मृत्यु हुई उस समय इनके तीसरे पुत्र पहाड़िसंह ही इनके पास थे। जगतराज की मृत्यु मऊ में संवत् १८१५ में पूस बदी ७ गुरुवार ता० १४-१२-१८७२ की हुई। पहाड़िसंह ने स्वयं राजा बनना चाहा। इसिल्ये पहाड़िसंह जगतराज की मृत देह की पालकी में रखकर जैतपुर लाए धीर सब लोगों से यह कह दिया कि जगतराज बीमार हैं, मरे नहीं हैं। पहाड़िसंह ने ऐसा: प्रबंध किया कि जगतराज की मृत देह के पास कोई न जाने पावे

<sup>(</sup>१) द्वीपुर के ठाकुर दिवान सेनापति के वंश के हैं।

धीरे धीरे पहाड़िसंह ने सब राज-कर्मचारियों को अपनी श्रोर मिलां लिया श्रीर जब देखा कि जैतपुर पर उनका पूरा श्रिष्ठकार हो गया है तब जगतराज के मरने का हाल सबको सुनाया। कीरतिसंह की मृत्यु इसके पहले ही हो चुकी थी। कीरतिसंह के दो लड़के थे। उनके नाम गुमानिसंह श्रीर खुमानिसंह थे। इन्होंने जगतराज को मृत्यु का समाचार श्रजयगढ़ में पाया। इनके पिता कीरतिसंह को जगतराज ने युवराज बनाया था, इसिलये खुमानिसंह श्रीर गुमानिसंह ने राज्य पर दावा किया। इनके पास लालदिवान नाम का एक चतुर सेनापित था। लालदिवान को पहाड़िसंह ने हरा दिया। परंतु फिर भी खुमानिसंह श्रीर गुमानिसंह ने लड़ने का प्रयत्न न छोड़ा श्रीर वे दोनों सदा पहाड़िसंह को संग करते रहे। खुंदेलों की वही विशाल शक्ति, जो पहले सुगलों के प्रवल राज्य को नाश करने में लगी थी, श्रव श्रापसी युद्धों में स्वयं उन्हों के नाश के लिये खर्च होने लगी।

१५—विक्रम संवत् १८२२ मे पहाड़िसंह महोबे में बीमार हो गए। इनकी बीमारी कठिन थी थीर बीमारी की ही दशा में पहाड़िसंह महोबे से कुलपहाड़ गए। उन्होंने भ्रपने वंशजों के भावी युद्ध को बचाने के लिये गुमानिसंह थीर खुमानिसंह को समका लेना उचित समका। इस उद्देश्य से उन्होंने गुमानिसंह थीर खुमानिसंह थीर खुमानिसंह को अपने पास बुला लिया। फिर इन्होंने एक लाख बासठ हजार की श्रामदनी की रियासत खुमानिसंह को थीर तेरह लाख पचास हजार की रियासत अपने पुत्र गजिसंह को दी। पहाड़िसंह के पुत्र गजिसंह को जैतपुर की रियासत थीर खुमानिसंह को दी। पहाड़िसंह को पुत्र गजिसंह को जैतपुर की रियासत थीर खुमानिसंह को चरिता साथ मिला। गुमानिसंह को भी पहाड़िसंह ने सवा नी लाख भाय की रियासत ही। इस माग मे बॉदा और अजयगढ़ के परगने भाए।

१६ - जैतपुर के राजा जगतराज के तीसरे पुत्र का नाम वीर-सिंह था। गुमानसिंह ने अपने काका वीरसिंह की अपने राज्य में बुला लिया और उन्हें मवई के पास 🖙 हजार की जागीर दी। परंतु वीरसिंहदेव ने धीर भी राज्य माँगा । गुमानसिंह ने श्रपने काका की प्रार्थना स्वीकार करके विश् संश्री दिन से विजावर का परगना धौर भी जागीर में दिया। यहीं पर वीरसिंह ने अपनी एक म्रलग रियासत कायम कर ली। जब म्रजीबहादुर ने इस पर चढ़ाई की तब वीरिम ह ने इसका भाषिपत्य न माना। इससे दोनों मे युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध मे वीरसिंह चरलारी के पास मारा गया। पीछे से राजा हिम्मतबहादुर ने मध्यस्थ हो दोनों में सुलह करवा दी। वीरसिंह के पश्चात् वि० सं० १८५० में इनके पुत्र केसरीसिंह राजा हुए। इन्हें वि० सं० १८५€ में झलीबहांदुर ने सनद दी। परंतु ग्रॅंगरेजी राजसत्ता स्थापित होने के समय राजा केसरीसिंह धीर चरखारी के राजा विजयबहादुर तथा छतरपुर को राजा क्वेंबर सोनेशाह को बीच सरहदी भागड़े लगे हुए थे। इससे श्रॅगरेज सरकार ने इन्हें भागड़ों के श्रंतिम निर्णय तक सनद न दी। इसके मरने पर इसका पुत्र रवनसिंह वि० सं० १८६७ में राजा हुम्रा। इस समय सरहदी भगड़ी का निपटारा हो चुका था। इसिलये सरकार (भ्रॅगरेज) ने इसे वि० सं० १८६८ (१८११) का सनद दी।

१७—रतनसिंह वि० सं० १८६० (१७-१२-१८३३) मे मरे। उनके कोई संतान न थो। इनकी रानी ने खेतसिंह के लड़के लक्सणसिंह को गोद लिया। यह वि० सं० १६०४ में मरा भ्रीर इसका लड़का मानुप्रतापसिंह राजगही पर बैठा।

#### अध्याय २५

### मराठां का राज्य

१—मराठों को छत्रसाल महाराज के राज्य का वह ग्रंश मिला था जो दिच्या में सिरींज से लेकर उत्तर की श्रीर यमुना नदी तक चला गया है। इससे मराठों का राज्य यमुना नदी के पार तक पहुँच गया। इनके पास इस समय बहुत बड़ी सेना थी। उसके डर से मुसलमान लोग भी कॉपने लगते थे। मल्हारराव होल्कर बाजीराव पेशवा के एक सरदार थे। विक्रम संवत् १७६२ में मल्हारराव ने बुंदेलखंड से आगरे तक धावा मारा श्रीर मुजफ्करखाँ ध्रीर खान दौरान को हराकर उनके अधिकार का बहुत सा प्रदेश अपने अधिकार मे कर लिया। छत्रसाल महाराज के पुत्र जगतराज धीर हृदयशाहजी, जो जैतपुर धीर पन्ना राज्य के अधिकारी हुए थे, मराठीं की सदा सहायता देते रहे। इनकी सहायता से मराठीं ने संवत् १७६३ में मथुरा, इलाहाबाद, इटावा इत्यादि स्थानों पर धावे किए। इस कार्य में अत्रसाल महाराज के द्वितीय पुत्र जगतराज, जो जैतपुर राज्य के अधिकारी थे, विशेष सहायक हुए। जब दिल्ली दरबार मे यह खबर पहुँची तब बादशाह ने जगतराज से युद्ध करने का हुक्म दिया। अभी तक जितने मुसलमान सरदारी ने बुंदेलीं से युद्ध किया था उनमे सबसे योग्य मुहम्मदला बंगश ही निकला था। इसलिये दिल्ली दरबार की ग्रेगर से इसी मुहम्मदला की बुंदेलों से लड़ने का हुक्म दिया गया। मुहम्मदखॉ बंगश दिल्ली दरबार की आज्ञा पाते ही बड़ी भारी सेना तैयार करके बुंदेलखंड पर आक-मण करने को उद्यत हुन्रा। इसकी खबर जगतराज महाराज को लुग गई धीर उन्होंने भी भ्रपनी सेना तैयार की। बाजीराज पेशवा का भी संधि के नियमों के अनुसार कर्तव्य या कि वे जगतराज

महाराज की सहायता करें। इस कारण बाजीराव पेशवा भी अपनी बड़ी सेना लेकर बुंदेलों की सहायता के लिये आए। वुंदेलों से और महम्मदलों वंगश से विक्रम संवत् १७६३ में जैतपुर के समीप किर से युद्ध हुआ। इस युद्ध में वुंदेलों और मराठों ने मिलकर महम्मदलों वंगश की अच्छी तरह से हरा दिया। जगत-राज महाराज पेशवा की सहायता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पेशवा को कई लाख रुपए दिए और उन्हें अपने राज्य की चैश्य देना स्वीकार किया।

२—पेशवा के साथ मुसल्लमानों से युद्ध करने के लिये कई सर्दार आए थे। इनको उन्वित पुरस्कार देना पेशवा का कर्तव्य था। पेशवा को इस बार बुंदेलों को सहायता करने के बदले में बहुत सा धन धौर बहुत से इलाके की चैाथ मिलने लगी थी। इसलिये पेशवा ने अपने सरदारों को बुंदेलखंड के मिले हुए सूवे शासन करने के लिये बाँट दिए। गोविंद बल्लाल खेर बड़ा ही शूर धौर पराक्रमी सरदार था। इसको पेशवा ने सागर धौर जालीन का प्रवंध, वि० सं० १७६२ में, अपने भतीजे की धौर से सौंपा। हृद्दयशाह ने हीरे की खदान में काम करने की अनुमति पेशवा को दे दी थी। खेर के सुपुर्द इस काम को देख-रेख भी की गई। हरी विट्टल डिंगणकर को काल्पी धौर हमीरपुर को कुछ परगने धौर कुष्णाजी धनंत तांवे को बाँदा धौर हमीरपुर का शेष भाग तथा जगतराज के राज्य की चैाथ वसूल करने का अधिकार दिया गया।

३—इस प्रकार मराठों का प्रभाव वुंदेल खंड में और भी बढ़ गया। इन दिनों में बुंदेलों की शक्ति आपसी भगड़ों के कारण कम हो गई थी, इससे मराठों ने इसका लाभ उठाकर अपना अधिकार बढ़ाया। परंतु मुसलमानों के विरुद्ध बुंदेले और मराठे देनों मिले रहे जिससे उत्तर की श्रीर से मुसज़मानों का श्राक्रमण होना श्रसंभव हो गया।

४—इरी निटुल डिंगणकर धीर कुष्णाजी अनंत तांने ने कुछ दिन बुंदेलखंड के प्रांतों का शासन किया, परंतु फिर इनमें कुछ आपसी भगड़ा होने से सब प्रांत गीविंद बल्लाल खेर के अधिकार में आ गया। ये रत्नागिरी जिते के नेवरे नामक श्राम के रहनेवाले कराड़े ब्राह्मण थे।

५-वाजीराव पेशवा के मरने के पश्चात् उनके पुत्र नाना साहब उर्फ बालाजो बाजीरात्र पेशता हुए। इनके पेशवा होने के समय महाराज छत्रसाल के पुत्र हृदयशाह की मृत्य हो गई थो धौर उनके दो पुत्र समासिंह और पृथ्वीराज राज्य के लिये लड़ रहे थे। सभासिंह को पत्रावालों ने राज्य दे दिया। इस पर पृथ्वीराज की बहुत बुरा लगा। पृथ्वीराज ने मराठी से सहायता माँगी। मराठों की भ्रीर से गोविंद पंत अपनी फीज लेकर पृथ्वीराज की सहायता करने आए। पृथ्वीराज धीर समासिंह दोनी भाइयी में युद्ध हुआ थ्रीर पत्रा के समीप सभासिंह की पृथ्वीराज थ्रीर मराठों ने हरा दिया। हारने पर विवश हो समासिंह ने शाहगढ़ श्रीर गढ़ाकोटा पृथ्वीराज की दे दिया तथा अपने राज्य की चौथ देने का भी वादा किया। पृथ्वीराज के अधिकार में जो प्रांत आया था उसकी चैाथ भी पृथ्वीराज मराठों की देने लगे। समासिंह ने पन्ने के हीरों का तीसरा भाग भी मराठों को देने का वचन दिया। इस युद्ध के परचात् सारे बुंदेल लंड से मराठों की चैाथ मिलने लगी श्रीर बंदेले श्रपने श्रापसी भगड़ों के कारण बिलकुल बलहीन हो गए।

६—जैतपुर के राजा जगतराज ने समासिंह की सहायता की थी। इस कारण मराठों ने जगतिसिंह से भी उसके प्रदेश का कुछ भाग माँगा। वुंदेखों में ऐक्य न होने से प्रवल मराठे जो कुछ उनसे कहते थे उन्हें मानना पड़ता था। इसिलये जगतराज ने अपने राज्य में से महोबा, हमीरपुर ध्रीर काल्पी के परगने मराठों को दे दिए।

७—गोविंदराव पंत की सहायता से मराठों का श्रिषकार बुंदेखखंड में बढ़ता ही गया। यह सब गोविंदराव पंत के प्रयहों का ही फल था। इसलिये मराठा दरबार में गोविंदराव पंत का बड़ा मान होने लगा।

द— बुंदेलखंड मिल जाने से मराठों की बहुत सहायता मिली।

उत्तर में दिल्ली की छोर छीर पश्चिम में राजपूताने की छोर

ग्राक्रमण करने की सब तैयारियां बुंदेलखंड में ही होने लगीं।

बुंदेलखंड के सब बुंदेते राजा लोग मराठों की चैाय देते थे।

ग्रेड़िके के राजा ने भी मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी।

ग्रिव मराठों ने बड़ी भारी सेना तैयार कर ली थी। इस समय
गोपालराव बर्वे, अन्नाजी माणकेश्वर, विट्ठल शिवदेव विंचूरकर,

मल्हारराव होल्कर, गंगाधर यशवंत और नारेशंकर थे मराठों के

प्रसिद्ध सरदार थे।

द्वाविंदराव पंत ने सागर और उसके आसपास का प्रांत अपने लड़के बालाजी गीविंद के अधिकार में कर दिया। सागर में बालाजी की सहायता के लिये रामराव गीविंद, केशव शंकर कान्हेरे, भीकाजीराम करकरे, रामचंद्र गीविंद चांदोरकर इत्यादि कर्मचारी थे। सागर की देखरेख इनके सुपुर्द करके गीविंदराव पंत अपने छोटे लड़के गंगाधर गीविंद को साथ लेकर काल्पी के समीप यमुना पार कर अंतर्वेद में एक बड़ी सेना के साथ पहुँचे। उस समय अंतर्वेद में रोहिला लोगों का राज्य था। गीविंदराव पंत ने रेाहलों की हराया औरमानिकपुर तथा खुरजा अपने अधिकार मे कर लिए। कोड़ा, जहानाबाद और इलाहाबाद पर भी मराठे अपना

अधिकार जमाना चाहते थे, परंतु यहाँ पर मुसलमानों ने मराठों को रोका। दिल्ली की एक बड़ी मुसलमान सेना ने यहाँ पर मराठों का सामना किया, परंतु मराठों ने उस सेना की हराकर भगा दिया। इस समय जो प्रांत मराठों के अधिकार में थे वे सब गोविंदराव पंत के प्रयत्न से ही आए थे। मराठों के अन्य प्रसिद्ध सरदार सेंधिया और होल्कर की इसमें कुछ भी सहायता न थी।

१०—दूसरे वर्ष गोविंदराव पंत ने सेंधिया और होल्कर से सहायता ली। सेंधिया और होल्कर से सहायता लेकर गोविंद-राव पंत ने इटावा, फर्फूँद और शकूराबाद जीत लिए। इसमें सेंधिया और होल्कर की सहायता होने के कारण जीते हुए प्रदेश में से फर्फूँद सेंधिया को और शकूराबाद होल्कर को मिला। शेष माग गोविंदराव पंत के अधिकार में रहा। इटावा पर गोविंदराव पंत की और से मोरोपंत (या मोरो विश्वनाथ डिंगणकर) शासक नियत हुए। मोरोपंत के सहायक कुष्णाजी रामलघाटे नियत हुए।

मोरोपंत बाजीराव साहब के पुराने मुत्सही, स्वामिभक्त और रणशूर कर्मचारी थे। सागर की सेना के ये ही अधिपति थे। गोंड़ राजाओं को इन्होंने अपने अधिकार में रखा था और गोंड़ राजा के हाथी पर की बहुमूल्य रेशमी भूल ले ली थी। अब यह भूल इंदीर में रहनेवाले गवर्नर-जनरल के एजेंट की कोठी मे है।

११—नाना साहब पेशवा गोविंदराव पंत को बहुत चाहते थे।
एक समय जब नाना साहब ने कर्नाटक पर आक्रमण करने का
निश्चय किया तब उन्होंने द्रव्य रूप में कुछ सहायता गोविंदराव पंत
से मॉगी। गोविंदराव पंत ने तुरंत ही छियानवे लाख रूप नाना
साहब की दिए। नाना साहब इस पर बहुत प्रसन्न हुए।

१२—गोविंदराव पंतुं और पृथ्वीसिंह से बड़ी मित्रता थी। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिये गोविंदराव पंत की मित्र बनाया था। पीछे से सभासिंह की हरा उससे राज्य का भाग ले लेने में सफल हुए थे। महाराष्ट्र इतिहासकारों ने पृथ्वीसिंह की बड़ाई और सभासिंह की निंदा की है। परंतु पन्ना राज्य में जहाँ समासिंह का राज्य था वहाँ पर सभासिंह से लोग असंतुष्ट न थे। पृथ्वीराज ने मराठों को चैाथ देने और उनके अधीन रहने का वादा किया। इसी लालच के वश मे होकर मराठों ने छत्रसाल महाराज का उपकार भूलकर अपनी सेना की सहायता से समासिंह को हराकर समासिंह के राज्य का आधा भाग पृथ्वीराज को दिलाया। पृथ्वीराज भी कभी कभी पेशवा के दरबार में जाया करते थे। वे वह वीर थे। ऐसे कई प्रसंग आए जब पृथ्वीराज ने पेशवा को अपने बल और वीरता का परिचय दिया। जब नाना साहब ने कर्नाटक पर चढ़ाई की थी तब पृथ्वीराज भी युद्ध मे गए थे और वहाँ पर बहुत वीरता से लड़े थे। वे ही महाराष्ट्र सेना के एक बड़े भाग के नायक थे और उन्होंने विजय प्राप्त करने में बहुत सहायता दी थी।

१३—गोविदराव पंत मराठों के एक बड़े वीर, पराक्रमी और राजनीतिज्ञ सरदार गिने जाते थे। जब पूना के शासकों को कोई सहायता की आवश्यकता होती थी तब ये सहायता हेते थे। भॉसी, काल्पी इट्यादि स्थानों में बड़े बड़े धनी साहूकार थे, जिनके पास से गोविंदराव पंत रुपए लेकर पूना भेजा करते थे। इन साहूकारों में रायराव, रतनिसंह और विशंभरदास का नाम प्रसिद्ध है। सारे खुंदेलखंड में गोविंदराव पंत का मान था। इस समय सारे भारत-वर्ष में अराजकता सी फैल गई। दिल्ली के मुसलमान शासकों के खुरे प्रबंध के कारण उत्तर में रेहिले, राजपूताने में राजपूत और भरतपुर में जाट स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। इस समय सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे और सारे भारतवर्ष में

मराठों के बराबर शक्तिशाली कोई दूसरा न था। बुंदेलें लोग आपस की कलह के कारण हीन हो गए थे थीर सिक्लों का राज्य जम न पाया था। राजपूतों में भी ऐक्य न था। इसी कारण मराठों का डर सारे भारतवर्ष में बैठ गया। मराठों की इस बृद्धि का मूल कारण बुंदेल लंड का राज्य था। बुंदेल लंड मध्यभारत में होने के कारण मराठे यहाँ से जिस थीर जाना चाहते थे जा सकते थे। बुंदेलें लोग ग्रापस में लड़ते थे परंतु मराठों की जब सहायता की ग्रावश्यकता पड़ती थी तब वे उन्हें वरावर सहायता देते थे। बुंदेलों की बीरता श्रतुलनीय थी। ये लोग जिस युद्ध में गए वहाँ बड़ी वीरता से लड़े। बुंदेल लंड मराठों को छत्रसाल महाराज ने दिया था परंतु अब ये महाराज छत्रसाल के वंशजों के ऊपर ही अधिकार किए बैठे थे। मराठों को इसका देाप देना ठीक नहीं। बुंदेलों की श्रापसी कलह ही इसका मूल कारण है।

१४—मराठो का राज्य बहुत विस्तीर्थ था। इसिलये भिन्न भिन्न स्थानों के लिये भ्रलग सरदार नियत थे। बरार के लिये मराठों की थे।र से राघाजी भेंसिला श्रीर मालवे में रानाजी सेंधिया तथा मल्हारराव होल्कर थे।

# श्रध्याय २६ भारतवर्ष में भगड़े

१—ग्रीरंगजेव के मरने पर दिल्ली में जो भगड़े शुरू हुए उनका ग्रंत तभी हुआ जब कि मुगल सत्ता का ग्रंत हुआ। मुहम्मदशाह के समय में सैयद भाइयों की ही चला करती थी। सैयद भाइयों से निजामुल्युलक नाराज था, क्योंकि सैयदों ने इसे दिच्या की सूबेदारी से निकाल दिया था। निजामुल्युलक ने एक वड़ी सेना तैयार करके सैयद भाइयों से वि० सं० १७७७ में युद्ध किया ध्रीर सैयद भाइयों को उस युद्ध में हराकर जबरदस्ती दिच्या के सूबे पर अधिकार कर लिया। हुसैनध्रली ने चाहा कि फिर से निजामुल्मुल्क से युद्ध करें परंतु इसी समय मुहम्मदशाह ने उसे धेाके से मरवा डाला क्योंकि मुहम्मदशाह से धीर सैयद भाइयों से भी तकरार हो गई थी। जब हुसैनध्रली मारा गया तब उसका भाई सैयद धन्दुद्धा भी बादशाह मुहम्मदशाह के विरुद्ध हो गया। उसने बादशाह मुहम्मदशाह को तख्त से उतारने का प्रयत्न किया परंतु मुहम्मदशाह के विरुद्ध हो गया। उसने वादशाह मुहम्मदशाह को तख्त से उतारने का प्रयत्न किया परंतु मुहम्मदशाह ने उसे भी मरवा डाला। ऐसे समय में बाजीराव पेशवा ने मुसलमानों के प्रांतों पर ध्राक्रमण किया। मुहम्मदशाह ने निजामुल्मुल्क से सहायता ली। परंतु बाजीराव पेशवा ने वि० सं० १७६४ में निजामुल्मुल्क धीर बादशाह दोनों को हरा दिया धीर निजामुल्मुल्क से मालवे का सूबा ले लिया।

२—विक्रम संवत् १७६५ में भारतवर्ष पर नादिरशाह का आक्रमण हुआ। नादिरशाह पहले एक बड़ा लुटेरा था परंतु फिर अपनी सेना की सहायता से वह फारस और अफगानिस्तान का बादशाह बन गया था। मध्य पिशया की स्थिति भी वस समय भारतवर्ष के समान ही थी। व्यवस्थित राज्य न होने के कारण शासन सेना के बल से ही होता था और जो मनुष्य बड़ी सेना अपने अधिकार में कर सकता था वही राजा बन जाता था। नादिरशाह ने फारस और अफगानिस्तान का राज्य अपने अधिकार में करने के पश्चात् पाँचवें महीने में—मार्च सन् १७३६ में—दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली की बादशाही फीज को नादिरशाह ने आसानी से हरा दिया और बादशाह के महल पर नादिरशाह का अधिकार हो गया। दूसरे दिन दिल्ली में यह खबर फैल गई कि नादिरशाह सर गया है और इस खबर के फैलते ही दिल्ली-निवासी

नादिरशाह की फैंज को दिल्ली से भगाने की चेष्टा करने लगे।
परंतु यह हाल देखते ही नादिरशाह ने अपनी फैंज को लूट-मार का
हुक्म दे दिया। दिल्ली-निवासी, उनकी खियाँ और बच्चे निर्दयता
से भारे गए और उनका सब माल लूट लिया गया। बादशाही
खजाना भी नादिरशाह ने लूट लिया। नादिरशाह को करेड़ी
कपए और बहुत से हीरे मिले। कोहेनूर नाम का हीरा भी वह
लो गया। दिल्लो से वापिस जाते समय उसने दिल्ली का राज्य
फिर से मुहम्मदशाह को दे दिया। नादिरशाह की ओर से पंजाब
प्रांत का शासक अहमदशाह अबदाली नियत किया गया था।
नादिरशाह के मरने पर यही अहमदशाह अबदाली वि० सं०
१८०५ में स्वतंत्र बन गया। इसने भी दिल्ली पर आक्रमण किया
परंतु पहली बार मुहम्मदशाह ने इसे हरा दिया।

३—दिल्ली के बादशाह की स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती गई। दिल्ली की बादशाहत के सब सूबेदार स्वतंत्र हो गए। दिल्ली की बादशाहत दिल्ली में ही रह गई। आगरा और भरतपुर में जाट लोगों ने अधिकार कर लिया। पंजाब में सिक्ख लोगों का स्वतंत्र राज्य स्थापित होने लगा। मैसूर में यादव लोगों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। परंतु फिर यादवों के मंत्री हैदरअली ने राजा के मरने पर राज्य पर अधिकार कर लिया। उत्तर में रोहिले लोग भी स्वतंत्र हो गए। अवध का सूबेदार सादतअली लाँ भी स्वतंत्र हो गया। बंगाल का नवाब अलीवदीं को स्वतंत्र हो गया।

४—यूरोप के कई देशों के सीदागरों ने भारतवर्ष में आकर मुगल बादशाहों से सनदें ले लेकर समुद्र के किनारे के कई नगरों में कारखाने खोले। यहाँ से वे लोग यूरोप को भारतवर्ष से जाने-वाली वस्तुओं का ज्यापार भी करते थे। धोरे धीरे भारतवर्ष के सब समुद्रीय व्यापार को इन लोगों ने भ्रपने अधिकार ने कर लिया। जो नगर समुद्र के किनारे इनके पास थे उन पर इन लोगों ने भ्रपने किले भी बनवाए। मद्रास, बंबई और कलकत्ता इन नगरें। पर श्रॅगरेजों का अधिकार हो गया था। फरासीसी लोगों ने भी पांडचेरी मे अपना किला बनवा लिया था।

५—भारतवर्ष मे मुसलमानों का राज्य कमजार हो जाने पर मराठे ही सबसे प्रवल थे। वरार प्रांत के मराठे शासक राघोजी भोंसले ने वंगाल पर चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई मे भेंसले ने म्रालीवर्दीखाँ की हरा दिया और वि० सं० १८०८ में उसके प्रदेशों में से डड़ीसा ले लिया।

६—पहले आक्रमण के समय अहमदशाह अवदाली मुहम्मद-शाह से हार गया था। मुहम्मदशाह विकम संवत् १८०५ में मर गया। इसके मरने पर अहमदशाह नाम का बादशाह हुआ। जिस समय अहमदशाह दिल्ली का बादशाह था उस समय अहमदशाह अवदाली ने दिल्ली पर दूसरी बार आक्रमण किया। यह आक्रमण विक्रम संवत् १८०८ में हुआ। अबदाली ने बादशाह को हरा दिया और बादशाह के पास जो पंजाब का भाग था उसे ले लिया। अहमदशाह बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने तख्त से उतार दिया और बादशाह और उसकी मा को पकड़कर वि० सं० १८११ में भ्रंघा कर दिया। फिर वजीर गाजिउद्दीन ने जहाँदारशाह के लड़के को आलमगीर (दूसरा) के नाम से दिल्ली का बादशाह बनाया।

७—विक्रम संवत् १८१३ से और भी भगड़े भारतवर्ष में शुरू हुए। सारे देश में राजाओं मे लड़ाइयाँ होने लगी। ऋँगरेज लोगों ने भी अपनी सेना बढ़ाना आरंभ कर दिया। जब किसी राजा को सहायता की आवश्यकता होती थी तब ऋँगरेज लोग सहायता देते थे धीर सहायता के बदले में उसके देश का बुद्ध भाग ले लेते थे। इसी प्रकार ग्रॅंगरेजों ने ग्रपना राज्य बढ़ाना ग्रारंभ कर दिया। फरासीसी लोग भी इस तरह से अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। संवत् १८१३ में दिचा मे तीन ही प्रबल राज्य थे। ये तीनों राज्य मराठों, श्रॅंगरेजों श्रीर फरासीसियों के थे। यूरोप में श्रॅगरेजों श्रीर फरासीसियों में युद्ध छिड़ गया। यूरेाप में युद्ध होने के कारण भारतवर्ष में भी इन दोनों मे युद्ध होने लगा। इसी समय (विक्रम संवत् १८१३) में बंगाल का नवाब अलीवर्दीलां मर गया और चसका नावी सिराजुद्दीला बंगाल का नवाब हुन्ना। दिल्ली के वजीर गाजिडहीन ने अहमदशाह अबदाली पर चढ़ाई करके पंजाब अपने अधिकार में कर क्रिया। इसिल्ये अहमदशाह अबदाली ने दिल्ली पर फिर से चढ़ाई की। उसने बादशाह की सेना को हरा दिया। दिल्ली में खूब लूटमार हुई छीर निवासियों का निर्देयतापूर्वक वध किया गया। दिल्ली की दुर्दशा करने के पश्चात् अबदाली ने मथुरा की लूटा । यहाँ भी उसने निवासिथीं की निर्देयता से मारा।

प्या। सब राजाओं का ध्यान अपनी रचा की ओर लगा हुआ था। राज्य-ज्यवस्था की ओर किसी का ध्यान न था। पूने में भी राज्य-ज्यवस्था की ओर किसी का ध्यान न था। पूने में भी राज्य-ज्यवस्था कुछ अच्छी न थी। बुंदेलखंड से मराठी की ज्यवस्था कुछ ठीक थी, परंतु यहाँ भी एक नया राज्य स्थापित हो रहा था। भाँसी के समीप ही गोसाई लोगों ने बहुत सी सेना एकत्र की थी और वे मराठी को हराकर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। गोसाई लोगों का पहला राजा इंद्र गिरि था। इसने अपनी सेना लेकर संवत् १८०२ में मेठ परगने पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ पर गोसाई लोगों ने एक किला

भी बनवाया। अपनी सेना बढ़ाकर वे लोग आसपास का देश अपने अधिकार में करने लगे। थोड़े ही दिनों में उन लोगों ने ११४ गॉव अपने अधिकार में कर लिए। उस समय कॉसी में मराठों की ओर से नारेशंकर नाम के एक सरदार नियत थे। नारोशंकर ने गोसाई लोगों को दबाने का प्रयक्त किया। संवत् १८०७ में उन्होंने गोसाई लोगों को एक युद्ध में हरा दिया। इंद्र गिरि को हारकर में।ठ से भाग जाना पड़ा। में।ठ से भागने पर इंद्र गिरि इलाहाबाद गया और इलाहाबाद से वह अवध के वजीर शुजाउदीला के पास आया। इंद्र गिरि बड़ा शूर-वीर पुरुष था। अवध के नवाब वजीर शुजाउदीला ने इंद्र गिरि से प्रसन्न होकर उसे अपने यहाँ नैकर रख लिया। नवाब शुजाउदीला इंद्र गिरि का बड़ा सम्मान करता था और वह अवध के मुख्य सैनिक सरदारों में से था। इंद्र गिरि की मृत्यु विक्रम संवत् १८०६ में हुई और उसके पश्चात् उसका चेला अनूप गिरि अवध में सेना का सरदार हो गया।

६— बुंदेलखंड में महाराज छत्रसाल को बंशज आपस में लड़ रहे थे। विक्रम संवत् १८१३ में हिंदूपत ने अपने माई अमानसिंह को मरवाकर महाराज छत्रसाल के कुल को कलंकित किया। देा वर्ष के बाद ही जैतपुर के महाराज जगतराज की मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद पहाड़सिंह, खुमानसिंह और गुमानसिंह के बीच मे जो मगड़े हुए उनका उल्लेख हो चुका है। इन राज्यों के जागीर-दार लोग भी राज्य-ज्यवस्था न होने का लाम उठाकर जहाँ-तहाँ स्वतंत्र बनने का प्रयक्ष कर रहे थे।

१०— चारों श्रोर की गड़बड़ के कारण बुंदेलखंड के मराठों का लच्य चारों श्रोर बँटा हुआ था। बुंदेलखंड का सब कार्य गोविंद-राव पंत देखते थे। बुंदेलखंड महाराष्ट्र राज्य का उत्तरीय भाग होने से उत्तरीय भारतवर्ष के राजाओं की देखरेख भी गोविंदराव पंत

करते थे। जब दिल्ली के भगड़ों का हान गोविदराव पंत को मालूम हुआ तब उन्होंने उत्तर के जिलों की रक्षा-करना बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य समभा। इसी उद्देश्य से वे सागर को छोड़कर काल्पो में रहने लगे। सागर मे गोविंदराव पंत की श्रोर से उनके दामाद विसाजी गोविंद चांदोरकर राजकार्य देखने लगे। गोविंदराव पंत के पुत्र गंगाधर गोविंद श्रीर बालाजी गोविंद भी अपने पिता के साथ काल्पो चले गए।

### (१) वंशावली विसाजी गोविंद चांदोरकर सागर सुभेदार श्रंताजी पंत



दिए थे रामचंद्र राव र जा कांसी । यह वंशावली सागर के सूबेदार घराने।से मिली है ।

११—ग्रहमदशाह ग्रवदाली गाजिउद्दीन को हराकर, दिल्ली ग्रीर मशुरा लूटता हुग्रा, वापिस चला गया। पंजाब पर फिर से ग्रहमद-शाह ग्रवदाली का ग्रधिकार हो गया। श्रहमदशाह श्रवदाली के चले जाने पर गाजिउद्दीन ने बदला लेना चाहा। उस समय भारत-वर्ष मे मराठों का राज्य सबसे शक्तिशाली था, इसलिये उसने मराठों से सहायता मांगी।

१२—अहमदशाह अबदाली की बढ़ती हुई शक्ति मराठों को अच्छी न लगती थी। अहमदशाह अबदाली के दिल्ली लूट लेने से मराठों को बहुत बुरा लग रहा था। मराठे किसी प्रकार अहमदशाह अबदाली की शक्ति को कम करना चाहते थे, इससे दिल्ली के बजीर गाजिउद्दीन का संदेश पाते ही मराठों ने अबदाली से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। अवध के नवाब और रोहिले लोग दिल्ली के बादशाह से प्रसन्न थे। दिल्ली में भी वजीर और सरदारों मे अनबन थी। मराठों ने युद्ध की तैयारी विना दिल्ली दरबार की सहायता के की।

१३—पूना से मराठों की, चार लाख सैनिकों की, सेना उत्तर की छोर रवाना हुई। इस सेना को मार्ग मे मराठों के सरदार सहा-यवा के लिये मिलते गए। सेना बुरहानपुर, हरदा और नरवर होती हुई गई। बुंदेलखंड की मराठों की सेना गीविंत पंत की प्रध्यच्वता में ग्रंतर्वेद होती हुई गई। इस युद्ध में बुंदेलों ने मराठों को बहुत सहायता दी। बुंदेलों की सेना के सिवा बुंदेलखंड से बहुत सा द्रव्य भी मराठों की सहायता के लिये भेजा गया था?।

१४--जिस समय दिल्ली में मराठों की सेना पहुँची उस समय

<sup>(</sup>१) "बु देले याणीं व बागलकेाटकर बाणीं व बंगाले खंडकर याणीं सवाई राय जयसिंह याणीं, व चित्तोडकर याणीं गुप्तरूपे खजीना पाठविला तो कुंज पुरावरच होता" रघुनाथ यादवकृत पाणिपत ची बखर पृष्ट १४।

सेना के खर्च के लिये खजाना न पहुँच पाया था। फीज को खर्च की बड़ी जरूरत थी थ्रीर बादशाह ने मराठों की कोई सहायता न की। इसलिये मराठों ने जबरदाती बादशाही खजाने पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर भी मराठों ने अपना अधिकार कर लिया श्रीर दिल्ली के प्रवंध के लिये नारे।शंकर मराठों की थ्रे।र से नियत किए गए।

१५—ग्रवध का नवाब शुजा उद्दीला भीर रेहिले पहले से ही मराठों के विरुद्ध थे। इन्होंने प्रहमदशाह प्रबदाली की सहायता दी। मराठों ने वि० सं० १८१६ में दिल्ली के ग्रागे बढ़कर प्रबदाली के राज्य पर ब्राक्रमण करना ब्रारंभ किया। शाहगढ़ से बुंदेलों की एक बड़ी फील इस समय मराठों की सहायता के लिये पहुँची?। श्रहमदशाह अवदाली से जो युद्ध हुमा उसमे गीविंद पंत ने विशेष वीरता दिखाई। एक स्थान पर गीविंद पंत ने महमदशाह भवदाली की एक सेना को हरा दिया धीर उसका पीछा भी किया। अबदाली की सेना को जो रसद जाती थी उसका जाना भी गोविंद पंत ने वंद कर दिया। गोविंद पंत से भवदाली की सेना की बड़ा हर लगने लगा। इन्हें हराने का अबदाली ने बड़ा प्रयत्न किया और भवदाली की सेना ने भचानक गीविंद पंत की घेर लिया। गीविंद पंत की सेना हरा दी गई धीर गोविंद पंत ने भागने का प्रयत्न किया। परंतु गोविंद पंत वृद्ध ये और वहुत मोटे ये। ये अचानक भाग न सके। भवदाली की सेना ने इन्हें पकड़ लिया और इनका सिर काट लिया।

१६—गोविंद पंत की हार होते ही सारी मराठी सेना निरुत्सा-हित हो गई। शेष सेना को अबदाली की सेना ने पानीपत में हरा

<sup>(</sup>१) ग्राहगढ़ से पचास हजार मनुष्यें की सेना गई। दत्तात्रेय वृतवंत पारसनीस-कृत मराठ्यां चे पराक्रम बुंदेवलंड, पृष्ठ १२४ देखिए।

दिया। युद्ध बहुत देर तक होता रहा और इस युद्ध में दोनों भ्रोर के बहुत से सैनिक मारे गए। मराठों की जो हानि हुई उसका वर्णन करना कठिन है। मराठों का अधःपतन इसी हार के पश्चात् आरंभ हुआ। ऐसा अनुमान किया जाता है कि लगभग दे। लाख सैनिक मराठों की सेना के मारे गए और मराठों के कई नामी सरदार भी इस युद्ध में काम आए। युद्ध संवत् १८१८ में हुआ।

१७—इस युद्ध का हाल सुनते ही नाना साहब को इतना शोक हुआ कि उनकी मृत्यु उसी शोक के कारण हुई। गेविंद पंत की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र बालाजी गोविंद छीर गंगाधर गोविंद ने बुंदेल खंड का काम कुछ समय के लिये सँभाला। गोविंद पंत ने पानीपत के युद्ध के पहले बालाजी गोविंद की ग्रंतर्वेद में नियत कर दिया था और जालीन और काल्पी गंगाधर गोविंद के ग्रंधिकार में कर दिए थे। विसाजी गोविंद चांदीरकर पहले से ही सागर के शासक नियत थे।

१८—जब मराठे पानीपत के युद्ध में हारे तब ग्रंतर्वेद मराठों के राज्य से निकल गया श्रीर उस पर भ्रवध के नवाब ने भ्रधिकार कर लिया। श्रंतर्वेद से बालाजी गोविंद आ गए श्रीर सागर तथा जालीन का कार्य देखने लगे। बालाजी गोविंद ने गंगाधर गोविंद की सहायता से श्रंतर्वेद ले लेने का प्रयत्न किया परंतु सफल न हुए। बुंदेलखंड मे गोसाई लोगों ने फिर धाक्रमण करना आरंभ कर दिया श्रीर मराठों को अपने बचे हुए राज्य की रचा करने की फिकर पड़ गई। यमुना के उत्तर का जो कुछ माग मराठों के अधिकार में हो गया था उस पर फिर से रे हिलों ने अधिकार कर लिया। बुंदेलखंड के सब बुंदेले राजा मराठों को अभी तक चैाथ देते आए थे परंतु पानीपत के युद्ध के पश्चात् उन्होंने भी चैाथ हेना वंद कर दिया। बुंदेलों श्रीर मराठों में जैसा प्रेम महाराज छत्रसाल के दिया। बुंदेलों श्रीर मराठों में जैसा प्रेम महाराज छत्रसाल के

समय में था वैसा अब न रहा। मराठों ने धन एकत्र करना ही अपना उद्देश्य समभा और मराठे लोग बुंदेले राजवंश के कुमारें के भगड़ों में सहायता दे उनसे राज्य लेकर अपना अधिकार बढ़ाते रहे। बुंदेले और मराठे दोनों ही आपसी भगड़ों के कारण बल्हिन हो गए और बुंदेलों के अद्वितीय गुण, रणचातुर्य और रण-विक्रम आपसी कलहों के कारण इन्हें कोई लाभ न पहुँचा सके।

## अध्याय २७

## गासाई लोगों के स्नाक्रमण

१—जैतपुर के राजा पहाड़िसंह ने अपने वंशजों का भावी भगड़ा मिटाने के लिये अपने राज्य के तीन भाग कर दिए जिसमें एक गुमानिसंह को, दूसरा खुमानिसंह को और तीसरा गजिसंह को मिला। इसी प्रबंध के अनुसार गुमानिसंह का राज्य बॉदा और अजयगढ़ में, खुमानिसंह का चरखारी में और गजिसंह का जैतपुर में हुआ। इनके समकालीन पत्रा के राजा हिंदूपत थे।

२— अवध के नवाब शुजाउदीला के यहाँ अपने गुरु के मरने पर अनूप गिरि सैनिक सरदार हो गया था। अनूप गिरि बड़ा वीर सैनिक था, इसिलये नवाब ने इसे हिम्मतबहादुर की उपाधि दी थी। एक हजार सवार इसके अधिकार में रहते थे। जब बक्सर में संवत् १८२० में कंपनी की सरकार और अवध के नवाब के बीच में युद्ध हुआ तब हिम्मतबहादुर ने बड़ी वीरता दिखलाई थी। एक घाव अपनी जॉघ में खाकर हिम्मतबहादुर ने शुजाउद्दौला की जान बचाई थी। जब नवाब हारकर भागा तब भो हिम्मतबहादुर ने नवाब के बड़ी सहायता दी थी। इस पर नवाब ने प्रसन्न होकर हिम्मतबहादुर को सिकंदरा और बिंदकी के परगने दिए थे।

३—बुंदेलखंड पर आक्रमण करने का विचार हिम्मतबहादुर का पहले से ही था। शुजाउदोला ने हिम्मतबहादुर को इस कार्य में पूरी सहायता दी श्रीर अपने सरदार करामतला को हिम्मतबहादुर के साथ कर दिया। इस सेना को साथ लेकर हिम्मतबहादुर ने बाँदा पर आक्रमण किया। बाँदा मे इस समय गुमानिस ह के यहाँ नोने अर्जुनिस ह नाम के एक बड़े वीर सैनिक थे। अपनी सेना तैयार करके नोने अर्जुनिस ह ने वेंदवारी नामक प्राम के समीप हिम्मतबहादुर से युद्ध किया। हिम्मतबहादुर को अच्छी तरह हराके उसकी सेना को मगा दिया और फिर उस भागती हुई सेना का पोछा किया। हिम्मतबहादुर तथा करामतला को यमुना तैर-कर अपनी जान बचानी पढ़ी। इस युद्ध में राजा गुमानिस ह को हिंदूपत ने भी सहायता दी थी।

४—हिम्मतबहादुर की हार के पश्चात् वीर बुंदेले किर अपनी आपसी कलह में लग गए। जिन कलहों से इनका सर्वनाश हो रहा था उन्हें मिटाने के लिये इन्होंने कभी प्रयत्न न किया। चरखारी के राजा खुमानसिंह और उनके माई गुमानसिंह में भी वि० सं० १८३६ में युद्ध हो गया। नेाने अर्जुनसिंह की सहायता से खुमानसिंह मार डाले गए और गुमानसिंह की जीत रही। यह युद्ध पँडवारी नामक श्राम के निकट हुआ।

५—हिम्मतबहादुर ने फिर नवाब से सहायता लेकर बुंदेल-खंड पर आक्रमण किया। बुंदेलखंड मे पहले हिम्मतबहादुर ने दितया पर चढ़ाई की। दितया के राजा रामचंद्र की हराकर हिम्मत-बहादुर ने चैाथ वस्ल की और फिर मोठ, गुरसराय आदि परगनीं पर अपना अधिकार कर लिया। ये परगने मराठीं के अधि-कार में थे। मराठों ने यह देखते ही पूना दरबार से सहायता मौंगी। पूना दरबार में भी इस समय बड़े बड़े फगड़े हो रहे थे। पेशवा बनने के लिये राघेाबा नामक एक सरदार ने अपने भतीने नारायणराव को वि० सं०१८२६ में मरवा डाला था। मराठे सरदार राघेाबा से असंतुष्ट थे और वे चाहते थे कि राघेाबा पेशवा न बन पावे। नाना फड़नवीस नामक एक सरदार राघेाबा के बहुत विरुद्ध थे। परंतु जब बुंदेल खंड से सहा- यता माँगी गई तब नाना फड़नवीस ने सहायता भेजी। नाना फड़- नवीस बुंदेल खंड के सूबेदार बालाजी गोविंद से प्रसन्न थे। बालाजी गोविंद भी राघेाबा के विरुद्ध थे। इसिल्ये बालाजी गोविंद और नाना फड़नवीस में मित्रता थी। नाना फड़नवीस के हुक्म के अनुसार सेंधिया और देशकर ने भी बालाजी गोविंद की सहायता की। यह सेना साथ ले बालाजी गोविंद ने हिम्मतबहादुर का सामना किया।

६—हिम्मतबहादुर की श्रीर से गुरसराय के किले पर सिंगार गिर श्रीर प्राणिसंह नाम के दो सरदार नियत थे। इनके पास सेना भी बहुत थी। इनसे खड़ने के लिये मराठें की श्रीर से दिनकर राव श्रत्रा तैयार हुए। दिनकर राव श्रत्रा ने गोसाई लोगों से युद्ध करना बड़ा कठिन कार्य समम बालाजी गोविंद से श्रीर भी सहायता माँगी श्रीर भाँसी के सूबेदार रघुनाथराव हरी नेवलकर दिनकरराव श्रत्रा की सहायता के लिये भेजे गए। इन दोनों ने गोसाई लोगों को हरा दिया श्रीर उन्हें हारकर किला छोड़कर चला जाना पड़ा। बालाजी गोविंद ने दिनकरराव से प्रसन्न होकर गुर-सराय का सब प्रबंध उनके श्रिधकार में कर दिया।

७—मराठों के पास होत्कर श्रीर सेंधिया की सहायता भी पहुँची। इस सेना को लेकर रघुनाश्रराव हरी नेवलकर ने फिर गोसाई लोगों पर श्राक्रमण किया। इस समय श्रवध के नवाब श्रीर हिम्मतबहादुर में श्रनबन हो गई थी। जब नवाब ने देखा कि हिम्मतबहादुर अवध के राज्य की परवा न करके अपना स्वतंत्र राज्य जमाने के प्रयक्ष में लगा है तब वह बहुत कोधित हुआ और उसने हिम्मतबहादुर के माई उमराव गिर को कैद कर लिया। मराठों को यह भगड़ा मालूम हो गया था और उन्होंने ऐसे समय में हिम्मतबहादुर को हरा देने का अच्छा अवसर से चा।

द—काल्पी के निकट गोसाइयों श्रीर मराठों में गहरी लड़ाई हुई। श्रनूप गिर डर्फ हिम्मतबहादुर हार गया श्रीर वह श्रवध की श्रीर भागा। डसके सब सैनिक सेंधिया की सेना में भरती हो गए। पीछे से श्रनूप गिर भी सेंधिया की सेना में भरती हो गया। मराठों ने गोसाई लोगों को संवत् १८३२ के लगभग हराया।

#### श्रध्याय २८

## श्रॅगरेजां का श्राक्रमण

१—ग्रॅगरेजों श्रीर फरासीसियों का युद्ध संवत् १८२० में समाप्त हुआ श्रीर इस युद्ध में ग्रॅगरेजों की जीत हुई। अगरेज लोग धीरे धीरे अपना राज्य बढ़ा रहे थे। ग्रुगज़ों से सनदें लेकर श्रॅक्रेजों ने कार-खाने खोले श्रीर इन कारखानों की रचा के बहाने वे लोग सेना रखने लागे श्रीर कारखानों के श्रासपास किले भी बनवाने लगे। जिस्र समय राजाओं में श्रापसी युद्ध हो रहे थे उस समय ऑगरेजों ने अपनी सेना बढ़ाई श्रीर कमजोर राजाओं से देश लेना इन्होंने श्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते ऑगरेज लोग भारतवर्ष के सबसे श्रिषक शक्तिमान राज्य के श्रिषकारी हो गए। बक्सर के युद्ध के पश्चात

<sup>(</sup>१) एक भ्रारंजी लेखक ने भ्रारंजों की बृद्धि का निम्नलिखित वर्णन

From factories to forts, from forts to fortifications, from fortifications to garrisons, from garrisons to

श्रॅगरेजों को बंगाल की श्रामदनी वसूल करनेका श्रधिकार मिल गया। इस समय श्रॅगरेजों की श्रोर से गवर्नर लार्ड क्वाइव था।

२—बाजीराव के पश्चात् उनका पुत्र बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब पेशवा हुन्या। नाना साहब के मरने पर पूना में फिर क्षण हुन्छ हो गए। अधिकतर सरदारों की सम्मित से माधवराव पेशवा हुए पर थोड़े ही दिनों के बाद वि० सं०१८२६ में वे राजयत्त्मा रोग से मर गए। इनके मरने पर इनके माई नारायग्रराव पेशवा बनाए गए। नारायग्रराव पेशवा राघोबा की सहायता से मार हाले गए थीर राघोबा ने स्वयं पेशवा होने का दावा किया। महाराष्ट्र के सरदार चाहते थे कि राघोबा पेशवा न हो। इन सरदारों में मुख्य नाना फड़नवीस थे। जब राघोबा ने पेशवा बनना बहुत किन देखा तब इसने ग्रॅंगरेजों से सहायता माँगी। ग्रॅंगरेज खोगों को यह सुनकर बहुत हुए हुन्ना धौर उन्होंने राघोबा की सहायता के लिये ग्रंपनी सेना भेजी। इस सहायता के कारग्र महाराष्ट्र में बहुत परिवर्तन हुए परंतु इनका सबसे पहला धका बुंदेलसंड की लगा।

३— बुंदेल खंड की स्थिति इस समय बड़ी शोचनीय थी। बुंदेल-खंड के दिच्या में गेंड लोगों का राज्य था। गेंड राज्य धीरे धीरे छोटा होता जाता था थ्रीर इस समय गेंड राजा थ्रीर मराठों से भी भगड़े हो रहे थे। पेशवा ने महाराजशाह पर ग्राक्रमण करके, इसे हरा दिया. भीर महाराजशाह युद्ध मे मारा भी गया।

armies, and from armies to conquests, the gradations were natural and the result inevitable; where we could not find a danger, we were determined to find a quarrel—

Philip Francis, Speech on Indian affair. 1687 A.P.

महाराजशाह के पुत्र शिवराजशाह ने मराठों से सुलह कर ली भ्रीर सराठों को चार लाख रुपए सालाना मिलने भी लगे। चैाथ के रूप में सागरवाली की दी जाती थी। भींसले भी ललचाए छीर उन्होंने भी गेंड राज्य से चैाथ मांगी। परंतु गेंड-राज्य चैाथ न दे सकता था श्रीर नागपुरवालों से लड़ भी न सकता था । इसिल्ये राजा शिवराजशाह ने ग्रपने राज्य के ६ गढ़ भें सलीं को दे दिए। शिवराजशाह के मरने पर उसका लड़का दुर्जनशाह संवत् १८०६ में गद्दी पर बैठा परंतु इससे प्रजा असंतुष्ट थी श्रीर इसके काका निजामशाह ने इसे मरवा डाला श्रीर वह राजा बन गया। निजामशाह ने शासन अच्छा किया और मराठों को चौथ देना बंद कर दिया। सागरवालों ने निजामशाह पर प्राक्रमण करके **इसे हराया धौर इसके भतीजे नरहरशाह को राजा बनाया।** नागपुरवालों ने निजामशाह के पुत्र सुमेरशाह का पच लेकर नरहर-शाह को गही से उतार दिया और सुमेरशाह को राजा बनाया। सागरवाली ने फिर गढ़ा पर चढ़ाई की, सुमेरशाह की कैंद कर लिया श्रीर नरहरशाह को राजगदी दी। नरहरशाह राजा था, परंतु भराठे नरहरशाह के राज्य में बहुत हस्तचेप करते थे धौर गढ़ा मे भराठों की एक सेना भी रहती थी। नरहरशाह यह पसंद न करता था और वह भ्रपने मंत्री गंगा गिर की सहायता से मराठों से स्वतंत्र होने का प्रयत कर रहा था।

४—बुंदेलखंड के बुंदेले राजाओं में भी भगड़े हो रहे थे।
गुमानसिंह धीर खुमानसिंह के युद्ध का हाल लिखा जा चुका है।
पन्ना राज्य में भी इसी प्रकार के आपसी भगड़े हो रहे थे। राजा
हिंदूपत की मृत्यु विक्रम संवत् १८३४ में हुई। इनके बड़े पुत्र
सरमेदिसिंह को राज्य न दिया गया परंतु छोटे पुत्र अनिरुद्धसिंह को
राज्य मिला। पन्ना राज्य में इस समय दो दीवान थे। इन दोनों

में राजा अनिरुद्धसिंह वेनी हजूरी का पच लेते थे और दूसरे दीवान कायमजी चैंबे की कुछ न चल पाती थी। इसलिये कायमजी चैंबे भी सरमेदसिंह की उसकाने का प्रयत्न कर रहे थे। कई राजा लोग भी सरमेदसिंह की सहायता के लिये तैयार थे। सारा बुंदेल-खंड इस पन्ना राज्य-संबंधी भगड़ों में लगा हुआ था। इसी समय ग्रॅंगरेजों ने इस भगड़े से फायदा उठाया।

५-राघोबा को भ्राँगरेजी ने सहायंता देने के लिये सेना भेजने का निश्चय कर लिया। फीज कलकत्ते से भेजी जानेवाली थी। साधारणतः फौज कलकत्ते से बंबई का जलमार्ग से भेजी जाती थी। परंतु ग्रॅगरेजों को मध्यभारत का हाल मालूम या इसिल्ये उन्होंने प्रपनी सेना मध्यभारत में से भेजने का निश्चय किया। के स्वेदार ग्रॅगरेजों के मित्र थे इमलिये ग्रॅगरेजों की सेना यहाँ तक म्रासानी से म्रा सकती थी। ग्रॅगरेज लोग किसी प्रकार काल्पी पर अपना अधिकार कर लेना चाहते थे और इसी लिये उन्होंने अपनी सेना मध्यभारत होती हुई भेजी थी। काल्पी एक बड़ा प्रधान नगर समभा जाता था। जिसको अधिकार में यह नगर आ जाता था उसे चारों ख्रीर आक्रमण करना आसान हो जाता था। मुसलमानी ने जब बंगाल पर पहले आक्रमण किया था तब उन्होंने काल्पी पर ग्रपना भ्रधिकार सबसे पहले किया था। मराठों ने दिल्ली पर जब धाक्रमण किया तब काल्पी का उनके ध्रिधकार मे होना उन्हें बहुत सहायक हुआ था। अँगरेज लोग काल्पी को मध्यभारत की क्रंजी समभते थे भ्रीर चाहते थे कि किसी भी प्रकार उनका श्रिधिकार काल्पी पर हो जाय। उन्हें काल्पी पर चढ़ाई करने का बहाना यही था कि वे राघोबा पेशवा की सहायता को जाना चाहते थे। वुंदेलखंड के मराठे राघाबा के विरुद्ध थे धीर उन्होंने धाँगरेजी की गति रोकने का निश्चय कर लिया था। काल्पी, जालीन ध्रीर

कौंच को प्रबंध की देख-रेख इस समय गंगाधर गोविंद् करते थे।

६—कलकत्ते की सेना जो मध्यभारत की स्रोर रवाना हुई उसके नायक कर्नल वेलेस्ली थे। इन्होंने गंगाधर गोविंद से मध्य भारत होते हुए जाने की अनुमति माँगी पर गंगाधर गीविंद ने अनुमति न दी। कर्नल वेलेस्ली ने बुंदेलखंड में घुसने का निश्चय कर ही लिया या श्रीर उन्होंने संवत् १८३५ में काल्पी पर श्राक्रमण कर दिया। काल्पी के समीप मराठों से ग्रॅगरेजों ने युद्ध किया। श्रॅगरेजों ने मराठों को हराकर काल्पी पर श्रधिकार कर लिया। इतने पर भी मराठों ने धैये न छोड़ा धौर उन्होंने ग्रॅंगरेजों की सेना को काल्पी से धारो न बढ़ने दिया। चार मास तक धारोज लोग काल्पी में रहे छाए धीर छागे न बढ़ सके। परंतु भँगरेज लोग भी वही पर छड़े रहे। इस समय ग्रॅंगरेजों का गवर्नर वारेन् हेस्टिंग्ज बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने नागपुर के भें सले से एक गुप्त संधि कर ली थी जिसके अनुसार भोंसले ने अँगरेजीं की सेना की न राकने का वचन दिया था। भोपाल के नवाब की भी श्रॅगरेजी ने मिला लिया था। इसलिये भ्रॅंगरेजों को डर केवल यमुना से विंध्यगिरि तक का ही था, क्योंकि इस भाग पर ही गंगाधर गोविद का अधिकार था। शेषु भाग पर भोषाल के नवाब धीर भीसले का ध्रधिकार था और इन लोगों ने अँगरेजों की फीज को न रोकने का वचन दे दिया था। परंतु गंगाधर गोविद के राज्य से निकलना ही ग्रॅंगरेजें को असंभव मालूम होने लगा। इसिलये अँगरेजों ने दूसरी युक्ति सोची। वेलेखी के एक सहायक सेनापित गाँड है ने कायमजी चैं। बे को मिलाया। कायमजी चैं। बे को माशा दी गई कि मारेज लोग तुम्हारी सम्वायता करेंगे। विश्वास में आकर कायमजी ने केन नदी के किनारे से बुंदेखखंड में से होते हुए जाने का मार्ग दे दिया। भँगरेज लोग इस मार्ग से निकल गए। यह सेना कर्नेल

गॉडर्ड के साथ मालथान, खिमलासा, भिलसा थार हुशंगावाद होती हुई दिचा में पहुँची। भापाल के नवाब थार भोंसले ने भूँगरेजी की संधि के अनुसार भूँगरेजी सेना की न राका। गॉडर्ड सेंधिया की हराता हुआ महाराष्ट्र में पहुँचा थार वहाँ मराठों से उसका युद्ध हुआ। इस युद्ध का थंत संवत् १८३६ में हुआ। भूँगरेजों थार मराठों से संधि हो गई थार रावेखा पेशवा न बनाया गया, वरन नाराथण राव का पुत्र साधव नारायण पेशवा बनाया गया। इस प्रकार नाना फड़नवीस की बात रह गई। नाना फड़नवीस पहले से ही साधव नारायण के सहायक थे।

७—वुंदेलखंड में से अँगरेजों को निकलने से मराठों की व्यवस्था शिथिल हो गई। परंतु मराठों ने अँगरेजों के चले जाने पर काल्पी पर फिर अधिकार कर लिया। अँगरेजों ने कायमजी चैावे की सहायता देने का वादा किया था। परंतु कायमजी चैावे और बेनी हजूरी में जो युद्ध हुआ उसमें अँगरेजों की कोई सहायता न थी।

द—कायमजी चैाबे ने सरमेदिसंह का पच ित्या। बाँदा के राजा गुमानिसंह ने अपने प्रसिद्ध सेनापित नोने अर्जुनिसंह की सरमेदिसंह की सहायता को भेजा। इस युद्ध के ितये दोनों श्रोर से बड़ी तैयारियाँ हुई। यह युद्ध इतना घेर हुआ कि इसे कई विद्वानों ने वुंदेखखंड का महाभारत कहा है। पन्ना राज्य की सेना का नायक वेनी हजूरी था। वेनी हजूरी श्रीर नोने अर्जुनिसंह का युद्ध गठेवरा के निकट संवत् १८४० में हुआ। इस युद्ध में कई वीर मारे गए। कहा जाता है कि इस युद्ध के कारण सारा वुंदेखखंड वीरों से खाली हो गया। नोने अर्जुनिसंह बड़ी वीरता से लड़े। उनके शरीर में १८ घाव लगे थे। अंत में नोने अर्जुनिसंह की विजय हुई। बेनी हजूरी युद्ध में मारा गया। पन्ना का राज्य सरमेदिसंह की मिला।

#### अध्याय २९

## गांड राज्य का पतन

१—जिस समय ग्रॅंगरेजों ग्रीर मराठों से युद्ध हो रहा या ग्रीर ग्रॅंगरेजों की फीज बुंदेलखंड होती हुई दिच्या पहुँची उस समय बुंदेलखंड के मराठों ने ग्रॅंगरेजों से काल्पी वापिस ले लेने का प्रयक्त किया। ज्यों ही कर्नल गॉडर्ड नर्मदा पार करके दिच्या में गया त्यों ही मराठों ने कॉसी ग्रीर सागर की फीज इकट्ठी करके काल्पी पर चढ़ाई की ग्रीर ग्रॅंगरेजों के हाथ से काल्पी ले ली। जिस समय सागर की सेना काल्पी गई उस समय गोंड लोगों ने मराठों से बदला लेने का अच्छा ग्रवसर सोचा। नरहरशाह ग्रीर उनका मंत्री गंगा गिर ये दोनों मराठों से पहले से ही नाराज थे।

२—मराठों की श्रोर से सागर का प्रबंध विसाजी गाविंद कर रहे थे। इन्होंने एक बड़ी भारी सेना के साथ चढ़ाई कर गढ़ा मंडला का इलाका नरहरशाह से छीन लिया था। संवत् १८३६ में विसाजी गोविंद जबलपुर में ही थे। इस समय नरहरशाह गींड ने सात हजार सैनिकों की सेना लेकर मराठों पर हमला किया। गंगा गिर ने विसाजी गोविंद को गढ़ा के निकट हरा दिया। हारकर विसाजी गोविंद जबलपुर की श्रोर भागे। अंत में गींड लोगों ने इन्हें घेरकर मार डाला।

३—इस विजय से गेंख लोगों का मन खूब बढ़ गया। उन्होंने मराठों के किलों को लूटना आरंभ कर दिया। दमे। इ जिले का तेजगढ़ का किला गेंख लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया। फिर वे लोग जबलपुर की और वापिस गए और मराठों की जो सेना जबलपुर मे रह गई थी उसे उन्होंने वहाँ से मार भगाया।

४—गोंड लोगों से लड़ने के लिये मराठों ने अपने सरदार बापूजी नारायण की एक बड़ी सेना के साथ चौरागढ़ की ओर भेजा। गेंड लोगों ने भी अपनी सेना मराठों से लड़ने के लिये चौरागढ़ भेजी। मराठों ने गेंड लोगों की बड़ी सेना का सामना करना ठीक न समका। वे चौरागढ़ की छोड़कर बलेह की ओर आ गए। जबलपुर से मराठों की जिस सेना को गोंड लोगों ने भगा दिया था उसे साथ लेकर विसाजी गोविंद के दीवान अंताजीराम खंडेकर दमीह पहुँचे और मराठों की एक दूसरी सेना केशव महादेव चौदारकर नामक सरदार के साथ मराठों की सहायता के लिये पहुँच गई। फिर मराठों से और गोंड लोगों से तेजगढ़ के समीप युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत दिनी तक होता रहा और इसमें मराठों की जीत हुई। तेजगढ़ का किला मराठों के अधिकार में आ गया और गोंड राजा नरहरशाह अपनी सेना लेकर चौरागढ़ की ओर भाग गया।

प्—जिस समय यह युद्ध हो रहा था उस समय बालाजी गोविंद काल्पो में थे। उन्होंने सागर मे अपने पुत्र रघुनाथ राव उर्फ आवा साहब की नियत कर दिया। आवा साहब ने हटा, तेजगढ़ इसादि किलों पर उचित सेना रखकर सब राज्य-व्यवस्था देखी। फिर अपनी सब सेना लेकर थे गेंड लोगों से लड़ने जबलपुर की ओर चले। जबलपुर में इन्हें कोई युद्ध न करना पड़ा और ये अपनी सेना लेते हुए भंडला पहुँचे। मोरी विश्वनाथ नामक मराठे सरदार भी यहाँ सहायता के लिये आ पहुँचे। आवा साहब ने मंडला की गोंड सेना की भगाकर मंडला पर अधिकार कर लिया। फिर वे जबलपुर में आप और पाटन के निकट मोरी विश्वनाथ की जबलपुर का सूबेदार नियत किया। गोंड राजा नरहरशाह इस समय अपनी सेना लेकर चैरागढ़ के किले में था। आवा साहब अपनी सेना लेकर चैरागढ़ के किले में था। आवा साहब अपनी सेना लेकर चैरागढ़ के किले में था। आवा साहब

सहायता के लिये आ पहुँची। चौरागढ़ पर गोंड लोगी की सेना विलकुल हरा दी गई और राजा नरहरशाह और दीवान गंगा गिर केंद्र कर लिए गए। इन दोनों को आबा साहब ने खुरई के किले में रखा। परंतु कुछ दिनों के बाद गंगा गिर हाथी के पैर से बँधवाकर मरवा डाला गया।

६—ग्राबा साहब को गोंड लोगों के राज्य की लूट में बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएँ मिली थीं। इनकी और मोरो पंत की वीरता से मराठों ने गोंड लोगों के राज्य पर फिर भी ग्रपना श्रधिकार कर लिया।

७—मोरोपंत का देहांत संवत् १८५४ में हुमा। उस समय ष्पावा साहब ष्पपने पिता बालाजी के पास काल्पी मे थे। मोरो पंत को प्रधात उनके पुत्र विश्वासराव सागर के सूबे का कार्य देखने लुगे। इस समय द्वील्कर श्रीर सेंधिया का पेशवा से भगड़ा हो गया। भगड़े का कारण यही था कि होल्कर और सेंधिया पेशवा से स्वतंत्र बनना चाहते थे। जब भ्रावा साहब काल्पी में थे भीर मोरी पंत का देहांत हुआ तब होल्कर ने सागर की अपने अधिकार में कर लेने का अच्छा अवसर सोचा। होल्कर ने अपने मीरखाँ नामक सरदार की सागर पर भाक्रमण करने के लिये भेजा। मीरखाँ ने श्राकर सागर की घेर लिया। सागर की सेना ने होल्कर की सेना से बड़ा घोर युद्ध किया। यह समाचार आबा साहब की काल्पी में मालूम हुआ। काल्पी से वे एक बड़ी सेना लेकर सागर की ग्रीर ग्राए। सागर के समीप श्राकर उन्हें मालूम हुमा कि होस्कर की सेना बहुत भारी है भीर उससे स्राड्ना बड़ा कठिन कार्य होगा। इसिल्ये उन्होंने नागपुर के भोंसला से सहायता मांगी। भोंसला ने सहायता दी धीर उस सेना की सहायता से होल्कर की सेना विलक्कल हरा दी गई

होल्कर का सरदार मीरखाँ हार मानकर वापिस चला गया। इस सहायता के बदले सागरवालों ने नागपुर के भेंसला को मंडला, तेलगढ़, धामानी तथा चारागढ़ के किले और उनके धासपाम का देश दे दिया।

-- काल्पी में आबा साहब के पिता बीमार थे। इसिल्ये आबा साहब फिर काल्पी गए और सागर का प्रबंध उन्होंने लक्षण परशुराम को सौंप दिया। आबा साहब काल्पी न पहुँच पाए थे कि उनके पिता बालाजी गोविंद की मृत्यु हो गई। बालाजी गोविंद के मरने के नै। मास पोछे उनके माई गंगाधर गोविंद की भी मृत्यु हो गई। गंगाधर गोविंद की भी मृत्यु हो गई। गंगाधर गोविंद की भी मृत्यु हो गई। गंगाधर गोविंद महाराष्ट्र के योग्य शासकों में गिने जाते हैं।

द्वाधराव वर्ष आबा साहब बालाजी गोविंद के इकज़ीते पुत्र थे। गंगाधर गोविंद के भी एक ही पुत्र था जिसका नाम गोविंद गंगाधर वर्ष नाना साहब था। बालाजी श्रीर गंगाधर जब बुद्ध हुए तब धन्होंने अपने अपने पुत्रों की देख-रेख दिनकरराव अत्रा के सुपुर्द कर दी।

१०—बालाजी और गंगाघर की मृत्यु से मराठों की सत्ता की बड़ी चेाट पहुँची। रघुनाथराव ने राज्य-प्रवंध उत्तम करने का प्रयत्न किया। इनके दरबार में पद्माकर किव रहते थे। पद्माकर किव का जन्म संवत् १८१० में सागर में हुआ था। ये सेंधिया और हिम्मतबहादुर के दरबार में भी रहे थे। ये नोने अर्जुनसिंह के शुंत थे और इन्होंने एक तलवार सिद्ध करके नोने अर्जुनसिंह को दी थी। परंतु जब हिम्मतबहादुर ने नोने अर्जुनसिंह को हरा दिया तब पद्माकर ने नोने अर्जुनसिंह की कित न गाई परंतु हिम्मतबहादुर-विरदावली बनाई। इनका देहांत संवत् १८६०

में हुआ। रघुनाथराव का देहांत संवत् १८५६ में हुआ। इनके पिता बालाजी गंगाधर से बड़े थे इसिलये पेशवा ने चाहा कि रघुनाथ राव की ही संतित वुंदेलखंड की सूबेदारी करे। इसिलये यह निश्चय हुआ कि जब नाना साहब के पुत्र हो तब वह रघुनाथ-राव की विधवा की गोद में दिया जाय।

११—संवत् १८५२ मे माघव नारायण पेशवा का देहांत होने पर पूना मे राघोबा का पुत्र बाजीराव पेशवा हुआ। संधिया श्रीर होल्कर इस बाजीराव का पेशवा होना पसंद न करते थे। इस पेशवा ने नाना फड़नवीस को भी पदच्युत कर दिया। नाना फड़नवीस का देहांत संवत् १८५७ मे हुआ। इनके पश्चात् पूना मे कोई चतुर राजनीतिज्ञ न रहा। संधिया श्रीर होल्कर ने पेशवा को हराकर कैद कर लिया। इससे उसने अपने पिता राघोबा के मित्र श्रॅगरेजों से सहायता माँगी। इसका परिणाम जो हुआ से आगे लिखा जायगा।

## अध्याय ३० अलीबहादुर की नवाबी

१—वुंदेलखंड मे राजाग्री का प्रवंध ठीक न होने से जहाँ तहाँ जागीरदार स्वतंत्र राजा बनते जाते थे। सोनेशाह पँवार पन्ना

(१) पद्माकर न रघुनाथराव का यश-वर्णन निम्नलिखित किया हे—
दाहन तें दूनी तेज तिगुनी त्रिश्चलन तें
चिछिन तें चैगुनी चर्जाक चक्र चाली तें।
कहें पद्माकर महीप रघुनाधराव
ऐसी समसेर शेर शत्रुन पै घाली तें॥
पांचगुनी पव्य ते पचीसगुनी पायक तें
प्रगट पचासगुनी प्रजय-प्रनाली तें।
साठगुनी सेस तें सहस्रगुनी स्रावन तें
जाखगुनी लूक तें करोरगुनी टाडी तें।

के राजा सरमेदसिंह के जागीरदार थे। ये केहन्ना नाम ह प्राम में रहते थे परंतु पन्ना-नरेश ने प्रसन्न होकर इन्हें छत्रपुर की जागीर दी थी। सोनेशाह धीरे घीरे अपनी जागीर के स्वतंत्र राजा बन गए। वीरसिंह भी, जिन्हें गुमानसिंह ने विजावर की जागीर दी थी, स्रव स्वतंत्र राजा बन गए। पृथ्वीराज की शाहगढ़ धीर गढ़ाकोटा का राज्य मराठों की सहायता से मिला था। मराठे पृथ्वीराज से चैाथ लेते थे धौर सदा इन्हें दबाए रखते थे। पृथ्वी-राज के तीन पुत्र थे। इनके नाम किसुनजू, नारायणजू श्रीर हरीसिंह थे। पृथ्वीसिंह के मरने पर किसुनजू राजा हुए, परंतु शीघ ही इनका देहांत हो गया। किसुनजू के पश्चात् उनके भाई हरीसिंह संवत् १८२६ में राजा हुए। हरीसिंह बड़े धार्मिक धौर ईश्वरभक्त थे। इनसे प्रजा संतुष्ट थो थीर इनका प्रवंध भी उत्तम था। इनका देहांत काशी में संवत् १८४२ में हुआ। इनके पश्चात् इनके पुत्र मर्दनसिंह राजगही पर बैठे। मर्दनसिंह ने राज्य-प्रबंध में बहुत उन्नति की। ये महलों के बनवाने के बड़े शौकीन थे। गढ़ाकोटा के निकट इनके बनवाए कई सकान पाए जाते हैं। गढ़ाकोटा में जो 'रहस' अर्थात् चैापायों का बड़ा भारी मेला लगता है वह इनके समय से ही चला है।

२—मर्दनसिंह की मराठीं का हस्तचेप पसंद न था। मराठें चैाथ के सिवा जब चाहे तब अधिक द्रव्य माँगा करते थे। जब मराठों की शक्ति अँगरेजों के युद्ध के कारण चोण हो गई तब मर्दनसिंह ने मराठों को चैाथ देना बंद कर दिया। सागर के आवा साहब ने मर्दनसिंह को फिर से अपने अधिकार में करने के लिये सेना भेजी। मर्दनसिंह के पास भी यथेष्ट सेना थी। इनके दीवान का नाम जालमसिंह था। जालमसिंह ने आवा साहब की सेना को गढ़ाकोटा के निकट हरा दिया और मराठों को सेना को वापिस जाना पड़ा। ग्राबा साहब ने फिर से ग्रपनी सेना मर्दनसिंह से युद्ध करने के लिये मेजी। इस समय ग्राबा साहब स्वयं युद्धचेत्र में पहुँच गए। मर्दनसिंह की सेना ने ग्राबा साहब को इस बार भी हरा दिया। इस युद्ध के समय मईनसिंह को नागा लोगों ने सहायता दी थी।

३—मराठों को इस प्रकार शाहगढ़ श्रीर गढ़ाकोटा के राजा मर्दनसिंह ने हरा दिया श्रीर मर्दनसिंह का राज्य मराठों से स्वतंत्र हो गया। श्रन्य बुंदेले राजाश्रों ने भी मर्दनसिंह का अनुकरण किया श्रीर मराठों को चौथ देना बंद कर दिया। सारे बुंदेलखंड से मराठों की सत्ता उठने लगी। ऐसे संकट के समय बुंदेलखंड को मराठों ने पूना से सहायता माँगी। पूना से सहायता के लिये बड़ी भारी सेना भेजी गई। इस सेना का नायक श्रजीबहादुर था।

४— म्रलीबहादुर बाजीराव पेशवा के वंश का था। जिस समय बाजीराव पेशवा को महाराज छत्रसाल ने अपने राज्य का हतीयांश दिया उस समय बाजीराव के साथ पत्रा दूरवार की वेश्या की पुत्री मस्तानी पेशवा के साथ चली गई। बाजीराव पेशवा इसे बहुत चाहते थे और इसके गर्भ से बाजीराव पेशवा का एक पुत्र शमशेरवहादुर नाम का हुआ। शमशेरवहादुर ने पानीपत के युद्ध में सेनानायक का कोम किया था और उसकी मृत्यु उसी युद्ध में हुई। शमशेरवहादुर के लड़के का नाम अलीबहादुर था। यही अनीबहादुर पूना से मराठों की सहायता के लिये वुंदेलखंड में भंजा गया।

५—पूना में नाना फड़नवीस के कहने के अनुसार राज्य-कार्य चलता था। ये सेंधिया को अपने अधिकार में कर लेना चाहते थे। सेंधिया की शक्ति इस समय बहुत बढ़ गई थी और उनकी बढ़ती शक्ति के कारण पेशवा को भी डर लगने लगा था। सेंधिया का राज्य उत्तर हिंदुस्तान में फैला हुआ था थीर बादशाह शाहआलम से भी सेंधिया की मित्रता थी। सेंधिया ने बादशाह शाहआलम को सहायता देकर बादशाह के दुश्मन गुलाम कादिर को
हरा दिया था। इससे बादशाह ने सेंधिया को कई उपाधियों भा
दी थीं। नाना फड़नवीस अलीबहादुर पर बहुत विश्वास करते
थे थीर सेंधिया को शक्ति को हीन करने का उद्देश्य अलीबहादुर
को बतला दिया गया था। नाना फड़नवीस का यह उद्देश्य सबको
न बतलाया गया था। प्रकट रूप से नाना फड़नवीस ने होल्कर
शीर सेंधिया को मित्रता बताते हुए पत्र भी लिख दिए थीर उनमें
सेंधिया थीर होल्कर को अलीबहादुर की सहायता करने का

६— अलीवहादुर संवत् १८४६ में बुंदेलखंड पहुँचा।
अलीवहादुर ने पहले हिम्मतवहादुर ( दर्भ अनुप गिर ) को
मिलाया। हिम्मतवहादुर को जब सेंधिया ने हरा दिया तब वह
सेंधिया को सेना में नौकर हो गया। हिम्मतबहादुर को बुंदेलखंड का
सब हाल मालूम या और अलीवहादुर किसी प्रकार हिम्मतबहादुर
से मित्रता कर लेना चाहता था। हिम्मतबहादुर बड़ा लालची
मनुष्य था। उसने अपना लाम अलीवहादुर की मित्रता
मे समका। उसने सेंधिया की नौकरी छोड़ दी और अलीबहादुर को सहायता देने का वचन दे दिया। अलीवहादुर ने
हिम्मतबहादुर को देश का कुछ माग देने का वचन दिया और
हिम्मतबहादुर ने अलीवहादुर की बाँदा का नवाब बना देने की
प्रतिज्ञा की।

७—ग्रलीबहादुर के साथ पूना से बहुत सी सेना भेजी गई थो। कई मराठों के प्रसिद्ध सरदार ग्रलीबहादुर के साथ ग्राए थे। इस बड़ी सेना की सहायता के लिये हिम्मतबहादुर की बीस हज़ार सैनिकों की सेना भी मिल गई। जब सेंधिया ने देखा कि हिम्मतबहादुर श्रलीबहादुर के पास चला गया तब उन्होंने श्रली-बहादुर को एक पत्र खिखा श्रीर हिम्मतबहादुर को वापिस मांगा, परंतु श्रलीबहादुर में हिम्मतबहादुर को न दिया।

द—बाँदा में इस समय बखतिसंह का राज्य था। बखतिसंह संवत् १८३५ मे गुमानिसंह के मरने पर राज-गही पर बैठे थे। गुमानिसंह के कोई पुत्र न था इसिंह्य उन्होंने भ्रपने संबंधी दुर्गी-सिंह के पुत्र बखतिसंह को गोद लिया था। जिस समय बखत-सिंह राजगही पर बैठे उस समय उनकी उमर बहुत कम थी। इनकी श्रोर से राज्य-कार्य इनके दीवाव श्रीर सेनापित नोने भर्जुनिसंह देखते थे।

क्ननोने अर्जुनसिंह गुमानसिंह के बड़े विश्वासी नौकर ये और इनकी योग्यता बुंदेल खंड भर मे विख्यात थी। इनके पिता जैतपुर राज्य के जागीरदार ये और कुँवरपुर नामक प्राम में रहते थे। यह गाँव अब सुंगरा कहलाता है। अर्जुनसिंह साधुओं की सेवा किया करते ये और एक साधु ने इन्हें वरदान भी दिया था। अर्जुन-सिंह पहले चरखारी के राजा के यहाँ नौकर थे। परंतु चरखारी के राजा से इनकी अनबन हो गई इसिलये ये फिर बाँदा के राजा के यहाँ नौकर हो गये। इन्होंने हिम्मतबहादुर को हरा के यमुना के पार भगा दिया था। जब गुमानसिंह और चरखारी के राजा खुमानसिंह के बीच मे युद्ध हुआ तब अर्जुनसिह ने खुमानसिंह की हराया और युद्ध मे खुमानसिंह की मृत्यु भी हुई। अर्जुनसिंह ने गठेवरा के बड़े युद्ध मे भी विजय पाई थी।

१०—बखतसिह छोटे थे इससे अर्जुनसिंह उन्हें लेकर अजय-गढ़ में रहने लगे। चरखारी के राज्य से भी इस समय अनवन थी। अलीवहादुर श्रीर हिम्मतबहादुर ने अजयगढ़ पर आक्रमण किया। नेाने अर्जुनसिह ने हिम्मतबहादुर से युद्ध किया। यह युद्ध अजयगढ़ धीर बनगाँव के बीच के मैदान में हुआ। इस युद्ध में अर्जुनसिंह मारे गये धीर हिम्मतबहादुर की जीत हुई। युद्ध के पश्चात् बॉदा पर अलीबहादुर का अधिकार हो गया\*। यह युद्ध वि० सं० १८४६ वैशाख बदी १२ बुधवार (१८-४-१७६२) को हुआ था।

११—अर्जुनसिंह बंदेखखंड के बड़े वीर पुरुष गिने जाते थे।
परन्तु इनके पास अधिक सेना न होने से इनकी हार हुई। अलीबहादुर और हिम्मतबहादुर के पास असंख्य सेना और धन था। इस
सेना से सामना करना एक वीर मनुष्य के लिये कठिन कार्य था।
अर्जुनसिंह की वीरता अभी तक बंदेखखंड में प्रसिद्ध है। अर्जुनसिंह
देश और जाति के बड़े प्रेमी थे। इन्होंने हिम्मतबहादुर के समान
विदेशियों की नौकरी कर अपने देश और जाति को हानि न पहुँचाई।
अर्जुनसिंह सदा ही सच्चे स्वामिमक बने रहे। उन्होंने हिम्मतबहादुर के समान नमकहरामी नहीं की। हिम्मतबहादुर ने अपने
स्वार्थ के लिये जिसका सहारा लेना उचित जान पढ़ा, ले लिया।
यदि हिम्मतबहादुर और अर्जुनसिंह से तुलना की जाय ते। हिम्मतबहादुर से अर्जुनसिंह प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ जान पढ़ते हैं ।।

<sup>ः</sup> इस युद्ध का वर्णन पद्माकर ने हिम्मतबहादुर-विश्दावली में किया है। उसमें अर्जुनसिंह का हिम्मतबहादुर के हाथ से मारा जाना जिला है। परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि अर्जुनसिंह अपने ही घराने के एक मनुष्य के भाले से मारे गए थे। यह मनुष्य चरखारी का था। चरखारी का राजा हिम्मतबहादुर का सहायक था।

<sup>†</sup> लाला भगवानदीन ने, इन दोनों के संबंध में, ये वातें लिली है। १-- "श्रर्जुनिस ह चित्रय था। और सच्चा चित्रय था। हिम्मतबहादुर भिचा-वृत्तिधारी सनाट्य ब्राह्मण का छड्का और पराया माळ व्हानेवाले ओसाई का चेला था।

१२—अर्जुनसिंह की हार के पश्चात् अलीबहादुर थ्रीर हिम्मतबहादुर का ढर सारे बुंदेलखंड में हो गया। चरखारी का राजा हिम्मतबहादुर का सहायक था परंतु किर जान पड़ता है कि चरखारी के राजा से भी धनबन हो गई। क्योंकि हिम्मतबहादुर ने फिर चरखारी पर भी चढ़ाई की थी। चरखारी के राजा की सहायता को विजावर के वीरसिंह भी पहुँचे थे। इस युद्ध में वीरसिंह की मृत्यु चरखारी के पास हुई। इससे चरखारी थ्रीर विजावर के राजा अलीबहादुर के अधीन हो गए। वे इन राज्यों के राजा बने रहे, पर अलीबहादुर को चै।थ देने लगे। इसी

२--- प्रजुंनसिंह ने स्वरेशवासी चित्रियों की चित्रिय की भांति सेवा की। हिस्सतबहादुर ने ब्राह्मण्यशिखं तथा गोसाई धर्म का शिवमक्त है। कर विदेशी भीर विधर्मी यवन की सेवा की।

३—- अर्जुनसिंह ने कभी किसी से सहायता नहीं मांगी। वह सदेव निज भुजनक से जड़ता रहा और दूसरों की सहायता करता रहा। हिस्मतबहादुर हमेशा दूसरों की सहायता का प्रयासी रहा।

४—हिम्मतबहादुर अपना स्वार्थ विचार के छड़ाई करता था और अपना राज्य स्थापित करना चाहता था जो न हो सका। अर्जुनसिंह जाड़ाई जाड़कर जो गाँव या परगने जीतता था वह अपने नाबाजिग माजिक के अपण करता था और यदि अर्जुनसिंह चाहता तो वस समय अपना निज का राज्य स्थापित कर जेता।

१—उत्तरती उन्न में हिम्मतबहादुर ने अपने चाल-चलन में धन्त्रा लगा लिया था जो एक वीर पुरुष के लिये बड़ी निंदा की बात है। अर्जुनसिंह के विषय में ऐसी कोई बात सुनी नहीं जाती।

६—हिम्मतबहादुर ने एक प्रकार से देशद्रोह किया। अर्जुनसिंह इस देश से बरी है। वरन् देशद्रोहियों से छड़ने के कारण हम उसे स्वदेश-भक्त कह सकते हैं।

श्रर्जुनसिंह का ईजाद किया हुआ 'लग्गी' नाम का रणवाच आज तक बुंदेजर्जंड में प्रचित्त है। (बाटा मगवानदीन द्वारा संपादित हिम्मत-बहादुर-विरदावली देखिए।)

प्रकार अलीवहादुर ने छत्रपुर आदि राज्यों की हराया श्रीर वहाँ के राजाश्रों ने अलीवहादुर के अधीन रहना स्वीकार किया। पत्रा में वेनी हजूरी के पुत्र राजधर ने अलीवहादुर से युद्ध किया परंतु अलीवहादुर ने उसे भी हरा दिया श्रीर पत्रा के राजा की अधिकार में कर लिया।

१३—अर्जुनसिंह के मरने पर बखतसिंह मागे श्रीर बॉदा श्रीर श्रजयगढ़ पर अलीबहादुर का अधिकार हो गया। अलीबहादुर ने बाँदा के नवाब का विरुद्ध धारण किया। बखतसिंह ने अपनी जीविका का कोई उपाय न देख अलीबहादुर के यहाँ नौकरी कर ली। श्रजयगढ़ का राज्य फिर श्रॅगरेजों ने बखतसिंह को दिया।

१४— अलीबहादुर बॉदा में रहने लगा। उसने अपनी राज-धानी वहीं बनाई। अलीबहादुर की पेशवा से सदा सहायता मिलती रही और अलीबहादुर पेशवा के अधीन रहा आया। इस तरह पेशवा का अधिकार फिर से बुंदेलखंड के राज्यों पर अली-बहादुर के द्वारा हो गया।

१५— अलीबहादुर के पास यशदंतराव नाम का एक बड़ा शूर सैनिक था। इसके साथ दस इलार मनुष्यों की सेना देकर अली-बहादुर ने इसे वि० सं० १८५३ में रीवॉ पर आक्रमण करने मेला। उस समय रीवाँ में बवेल राजा अजीतिसंह राज्य करता था। इसने अपनी सेना किलंदरसिंह कलचुरी के सेनापितत्व में मेली। रीवॉ की सेना यशदंतराव की सेना से हार गई। अंत में राजा ने एक लाख रुपया नकद देकर अलीबहादुर से संधि कर ली। अलबता वि० सं० १८६० में मराठों की चढ़ाई को रेकिन के लिये अँगरेजी सेना मखंदपुर मे कुछ दिनों तक पड़ी रही। पर कुछ, लोगों का ऐसा मत है कि वि० सं० १८५३ के युद्ध में अलीबहादुर को नीचा देखना पड़ा था इससे उसका दबदबा बुंदेलखंड से डठ गया। इससे यहाँ को राजा लोग ध्रलीबहादुर से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करने लगे। यह हाल देखकर अलोबहादुर बहुत घबराया और पूना को पेशवा से सहायता माँगने के लिये उसने दूत भेजा। हिम्मतवहादुर ने अलीबहादुर को हिम्मत दी और उसने भी सेना तैयार करने का काम आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात् पूना से भी सहायता आ पहुँची। इस सेना की सहायता से अलीबहादुर ने पहले जैतपुर पर आक्रमण किया। जैतपुर में इस समय गजसिंह का राज्य था। गजसिंह ने भी अलीबहादुर से लड़ने की तैयारी कर ली थी। परंतु अलीबहादुर ने जैतपुर की सेना को हरा दिया और जैतपुर के राजा को निकालकर उस राज्य पर अधिकार कर लिया। अजयगढ़ में कुछ सेना ने अलीबहादुर से लड़ने का प्रयत्न किया परंतु इस सेना को भी अलीबहादुर ने अच्छी तरह से हरा दिया।

१६—बुंदेलखंड में अपना अधिकार जमाने के बाद अलीबहादुर ने रीवाँ पर यशवंतराव की मृत्यु का बदला लेने के लिये चढ़ाई की। रीवाँ के राजा की हिम्मतबहादुर ने हरा दिया। रीवाँ-नरेश ने अलीबहादुर की प्रति वर्ष बारह लाख रुपए, चैश्य के रूप में, देने का वचन दिया।

## श्रध्याय ३१

# हिम्मतबहादुर की लड़ाइयाँ

१—अलीबहादुर ने रीवाँ-नरेश की हरा दिया परंतु कालिंजर को चैं। बे ने अलीबहादुर की अधीनता स्वीकार न की। कालिंजर का किला कायमजी चैं। बे के पुत्र रामिकसन के अधिकार में था। यह चैावे वास्तव में जागीरदार था परंतु अब पन्ना राज्य से स्वतंत्र हो गया था धौर ग्रलीबहादुर का ग्राधिपत्य भी स्वीकार न करता था। म्रलीबहादुर की जहाँ जहाँ पर विजय हुई उसका मूल कारण हिम्मतबहादुर की वीरता ही थी। अब कालिंजर को वश में करने के लिये प्रालीबहादुर ने हिम्मतबहादुर से सलाह ली। कालिंजर का किला ऊँचे पहाड़ पर है और बहुत दृढ़ बना हुआ है। इसकी लेने के लिये हिम्मतबहादुर ने बड़ी भारी तैयारी की। फिर किले पर ष्प्राक्रमण किया परंतु किला दुर्भेंद्य होने से वह किसी प्रकार हिम्मत-बहादुर के अधिकार में न आ सका। हिम्मतबहादुर श्रीर अली-वहादुर दोनों ने प्रयत्न न छोड़ा थ्रीर किले के लेने के लिये ये लोग लड़ते ही रहे। जब इन्हें मालूम हुआ कि किले के लेने में कई वर्प लग जायँगे तव प्रलीवहादुर धीर हिम्सतबहादुर ने किले के समीप मैदान में रहने के लिये मकान भी वनवा लिए। यहाँ से हिम्मत-वहादुर थीर अलीवहादुर देा वर्ष तक वरावर लड़ते रहे पर कालिंजर का किला इनके हाथ में न भ्राया। इसी युद्ध के समय, विक्रम संवत् १८५६ में, श्रलीबहादुर की सृत्यु हो गई। उसके मरने पर भी हिम्मतबहादुर ने का जिर लेने का प्रयत न छोड़ा। हिम्मत-बहादुर की ग्रेार से सबसुखराम सेनापति थे।

२— अलीबहादुर के दो लड़के थे जिनके नाम शमशेरबहादुर और जुल्फिकारअली थे। इनमें से शमशेरबहादुर बड़ा था परंतु जब अलीबहादुर की मृत्यु हुई तब शमशेरबहादुर पूना में था। इसिलिये अलीबहादुर के चाचा गनीबहादुर और हिम्मतबहादुर ने मिलकर जुल्फिकारअली को ही अलीबहादुर की जगह नवाब बना दिया। यह हाल शमशेरबहादुर की पूना मे मालूम हुआ। समाचार पाते ही शमशेरबहादुर पेशवा से सहायता लेकर कालिं-जर पहुँचा। पेशवा भी गनीबहादुर से नाराज था। गनीबहा- हुर ने जुल्फिकार अली की नवाब बनाकर सब राज्य-कार्य अपने हाथ में कर लिया था। गनीब हादुर वास्तव में स्वतंत्र ही हो गया था। पेशवा से उसका कोई संबंध न रह गया था। इस कारण पेशवा ने शमशेर बहादुर को सहायता देना ठीक समका। शमशेर बहादुर ने मराठों की सेना की सहायता से अलीब हादुर का राज्य अपने अधिकार में कर लिया और कालिं जर में जाकर गनीब हादुर को पकड़ कर खजयगढ़ के किले में कैद कर दिया। इस किले में गनीब हादुर को शमशेर बहादुर ने जहर दिल बाकर मार डाला। हिम्मत बहादुर गनीब हादुर का सहायक था। जब उसने देखा कि गनीब हादुर मार डाला गया है तब उसने भी शमशेर बहादुर से सब संबंध ते दिए। अभी जो कुछ युद्ध हुए थे उनमें हिम्मत बहादुर के कारण ही अलीब हादुर को विजय मिली थी। जब शमशेर बहादुर ने देखा कि हिम्मत बहादुर ने सहायता देना बंद कर दिया तब उसने भी कालिं जर के किले को लेने का प्रयत्न छोड़ दिया। वह बाँदा को वापिस आ गया।

हुए क्यों कि उन्हें हिम्मतबहादुर की सहायता से मराठों की दवाने का मौका मिल गया। इस समय नागपुर के भें सले थ्रीर सें विया पूना के पेशवा से मिल गए थे थ्रीर पेशवा की क्रॅगरेजों के हाथ से वचाने का प्रयन्न कर रहे थे। ऐसे समय मे क्रॅगरेजों को हिम्मत-वहादुर की सहायता बहुत लाभदायक प्रतीत हुई। हिम्मतबहादुर की वीरता सारे भारतवर्ष मे प्रसिद्ध थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक भाग का उसे पूरा ज्ञान था। अतः अँगरेज लोगों की वह बहुत सहायता पहुँचा सकता था।

४—हिम्मतबहादुर की सेना में कर्नल मिसेल वैक नामक एक सर्दार था। अँगरेजों की धौर हिम्मतबहादुर की बातचीत इसी की सहा- यता से हुई। हिम्मतबहादुर ने जो जो शर्ते अँगरेजों से कहीं, इन्होंने मान लीं। अँगरेजों ने हिम्मतबहादुर से राजा के समान बर्ताव करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि वे हिम्मतबहादुर के भाई उमराविगर को अवध के नवाब के बंधन से मुक्त करा देंगे। अँगरेजों ने अंतर्वेद में सिकंदरा और बिंदकी के परगने हिम्मतबहादुर को देने का वचन दिया। बुंदेल खंड में भी हिम्मतबहादुर को एक लाख की जागीर देने की प्रतिज्ञा अँगरेजों ने को। ये शर्ते कराके हिम्मतबहादुर ने अँगरेजों की सहायता की। अँगरेजां ने हिम्मतबहादुर से प्रसन्न होकर उसको महाराजा बहादुर की पदवी भी दी।

५—इस समय ग्रॅंगरेजों का राज्य वंगाल ग्रीर विहार में जम गया था श्रीर बनारस तक पहुँच गया था। वरन मद्रास के तट पर भी बहुत दूर तक फैला हुआ था। बंबई के निकट के कई नगर भी ग्रॅंगरेजों के अधिकार में थे। इसके सिवा कई राजा लोग ग्रॅंगरेजों के ग्रधीन हो चुके थे। हिन्मतबहादुर श्रीर ग्रॅंगरेजों की संधि का हाल सुनते ही शमशेरबहादुर ने पेशवा से सहायता माँगी। इस समय संधिया, होल्कर आदि सब मराठे सरदार ऑगरेजों के विरुद्ध हो रहे थे। इस समय जालीन में गोविंदराव गंगाधर दर्फ नाना साहब स्बेदार थे। इन्होंने शमशेर-बहादुर की सहायता के लिये अपनी सेना मेजी।

६-हिम्मतबहादुर के 'पास भो बहुत बड़ी सेना थी। सेना का खर्च हिम्मतबहादुर को श्रॅगरेजों से मिल रहा था। श्रॅगरेजों का एक सेनापति कर्नल पोल भी भ्रपनी सेना लिए हुए हिम्मतबहादुर के साथ था। यह सत्र सेना लेकर हिम्मतबहादुर वुंदेलखंड में घुसा। पहला युद्ध केन नदी के किनारे के "बरा" नामक प्राम को पास हुन्ना। शमशेरबहादुर इस युद्ध में हार गया थ्रीर उसे भागना पड़ा। शमशेरबहादुर फिर भैारागढ़ पहुँचा परंतु यहाँ पर भी हिम्मतबहादुर ने उसे हराया। इसके पश्चात् कैशा नामक प्राप्त में तीलरी लड़ाई हुई। यहाँ पर शमशेरवहा-हुर अच्छी तरह से हरा दिया गया। शमशेरवहादुर यहाँ से भागा धौर भँगरेजों ने उसका पीछा किया। शमशेरवहादुर ने भँगरेजों से युद्ध करने में कोई लाभ न देखकर संधि कर ली। यह संधि भँगरेजों की ग्रोर से कैप्टेन बेली ग्रीर शमशेरवहादुर के बीच में हुई। संधि को अनुसार शमशोरबहादुर का सब प्रदेश अँगरेजों को सौंप दिया गया ध्रीर शमशेरबहादुर की चार लाख रुपयों की जागीर दी गई। यह संधि विक्रम संवत् १८६१ में हुई।

७—इस युद्ध मे ग्रॅंगरेजों के विजय का कारण हिम्मतबहादुर ही था। हिम्मतबहादुर बड़ा ही शूर सैनिक था परंतु अपने स्वार्थ के लिये उसने जो जुळ सामने देखा, बिना परिणाम सोचे कर डाला। अवध के नवाब की हार होने पर वह सेंधिया से मिल गया श्रीर सेंधिया के विरुद्ध होकर फिर वह अलीबहादुर से मिल गया। पश्चात् इसी अलीबहादुर के लड़के के विरुद्ध होकर वह अगरेजों से जा मिला। हिम्मतबहादुर की अँगरेजों से शतों के अनुसार अंतर्वेद के परगने और बुंदेल खंड में मीदहा, छीन, हमीरपुर और देशा के परगने मिले। हिम्मतबहादुर इस समय बहुत बृद्ध हो गया था और थोड़े ही दिनों के बाद विक्रम संवत् १८६१ में उसकी मृत्यु हो गई। हिम्मतबहादुर के मरने पर उसका पुत्र निरंदिगर (था नरेंद्रगिर) हिम्मतबहादुर की जागीरों का अधिकारी हुआ। परंतु निरंदिगर की अवस्था बहुत कम थी, इस कारण हिम्मतबहादुर का भाई उमराविगर उन सब जागीरों की देख-भाल करता था। यह उमराविगर पहले अवध के नवाब के यहाँ कैद था परंतु अगरेजों ने इसे खुड़वा दिया। विक्रम संवत् १८६७ में निरंदिगर मर गया और अँगरेजों ने उसकी जागीर जन्त कर ली। उस समय उमराविगर के खर्च के लिये अँगरेजों की ओर १०००) रुपए मासिक मुकर्र हुए और निरंदिगर के भाई कंचनिंगर को २०००) रुपए मासिक मुकर्र कर दिए गए। इनके मरने के पश्चात् इनके वंशजों को अँगरेजों की और से पेंशन दी गई।

द— ग्रॅंगरेजों ने शमशेरबहादुर को चार लाख रुपयों की पेंशन देकर बाँदा को ग्रंपने ग्रंधिकार में कर लिया था। परंतु थोड़े ही दिनों के बाद उसी वर्ष ग्रंथीत् विक्रम संवत् १८६१ में शमशेर- बहादुर मर गया। शमशेरबहादुर के बाद उसके माई जुल्फिकार- ग्रंथी श्रीर उसके लड़के श्रलीबहादुर को चार लाख की पेंशन मिली श्रीर ये सब लोग नवाब बाँदा कहलाते रहे। इनके वंशज श्रभी तक इंदीर में मीजूद हैं, जिन्हें श्राजकल, पेंशन के रूप मे, सालाना १३ हजार रुपए मिलते हैं।

स्म्यालीबहादुर ने बुंदेलखंड के जिन राजाश्री की अपने अधिकार में कर लिया था वे सब अब श्रांगरेजों के अधिकार में हो गए। श्रीड़ळा, दितया श्रीर समधर की छोड़कर लगभग

सब राजा श्रॅगरेजों के अधीन हो गए। श्रॅगरेजों ने इन राजाश्रों को अपने अपने राज्य का अधिकारी बना रहने दिया श्रीर उन्हें सनदें दीं। इन सनदें को पाने पर ये सब सदा श्रॅगरेजों के भक्त बने रहे।

#### अध्याय ३२

# श्रँगरेजां से संधियाँ

१—अलीबहादुर और पेशवा से संधि हो गई थी। इससे इसके मरने पर अलीबहादुर का जीता हुआ सारा प्रदेश पेशवा के अधिकार में आ गया। यह वि० सं० १८५६ में कालिंजर की चढ़ाई के समय मरा। इसके शमशेरबहादुर और जुल्फिकारअली ये दो लड़के थे। पर इसकी मृत्यु के समय शमशेरबहादुर पूना ही में था।

२—ग्रॅंगरेजों श्रीर पेशवा से वि॰ सं० १८५६ (१-१-१८०२)
में बसीन में संधि हुई थी पर इसके कुछ समय के उपरांत वि० सं०
१८६० (सन् १८०३) में बसीन की शतों मे कुछ फेरफार कर पूना
मे फिर से संधि हुई। इस संधि से श्रॅंगरेजों की अन्यान्य लाभी के
सिवा एक विशेष लाभ यह हुआ कि इन्हें बुंदेलखंड में ३६,१६,०००
की रियासत अनायास मिल गई। अब इन लोगों ने दीलतराव
संधिया श्रीर बरार के भीसलों पर चढ़ाई करने की घेषणा कर
दी श्रीर वे गुप्त रूप से यशवंतराव होल्कर पर भी चढ़ाई करने की
तैयारी करने लगे।

३—हिम्मतबहादुर ने सेंधिया की नै।करी छोड़कर अलीवहादुर के यहाँ सेनापित की नै।करी कर ली थी। अलीबहादुर की मृत्यु के पश्चात् यद्यपि यह उसी के यहाँ या पर मन ही मन अपना स्वतंत्र राज्य जमाने की चिंता में लगा हुआ था। इसी समय ग्रॅगरेजों ने वुंदेलखंड के भीतर से सेना मेजने का प्रवंध किया। हिम्मतबहादुर तो यह चाहता ही था। इसने बात की बात में अलोबहादुर की नैकित छोड़कर शाहपुर जाकर ग्रॅगरेजों से विक्रम संवत् १८६० (४-६-१८०३) में संधि कर ली। इस संधि से ग्रॅगरेजों ने इसे अपनी सहायता के लिये सेना रखने को २० लाख रुपए की जागीर देने का वचन दिया ग्रीर कुछ इलाका भी इसकी जागीर में छोड़ दिया। इससे इसका राज्य इलाहाबाद से कालपी तक हो गया।

४—इस संधि के समय शमशेरबहादुर भी पूना से आ गथा था। इसने भी अँगरेजों से मिलकर रहना उचित सममा और वि० सं० १८६० (१२-१-८०४) में संधि कर ली। अँगरेजों ने इसे चार लाख रुपए की जागीर दी और बाँदा रहने के लिये दिया। इस समय कालपी और जालीन गेविंद गंगाधर दर्भ नाना साहब के पास थे। अब हांत्कर पर चढ़ाई करने के समय अँगरेजों के आड़े आनेवाले सिर्फ होत्कर के हितैं की राजा ही रह गए। इससे अँगरेजों ने पश्चिमी वुंदेलखंड के राजाओं से भी संधि कर अपना रास्ता साफ कर लेना उचित सममा। इस समय बुंदेलखंड में छोटी बड़ी कुल ४३ रियासतें और जागीरें थीं। इनमें से १२ (जालीन, भाँसी, जैतपुर, खुदी, चिरगाँव, पुरवा, चै।बियाने की दे जागीरें, तरीहा, विजयराधेगढ़, शाहगढ़ और बानपुर) तो सरकारी राज्य में मिला ली गई, शेष अधिकारियों में से ३ के साथ संधियां हुई हैं, बाकी लोगों को सनदें दी गई हैं।

५—ग्रॅंगरेजों को पूना की संधि से बुंदेलखंड मिल ही गया या ग्रीर ग्रलीबहादुर की मृत्यु के पश्चात् इन्होंने हिम्मतबहादुर ग्रीर शमशेरबहादुर से संधियाँ भी कर ली थीं। इस समय भाँसी में रघुनाथराव नेवालकर के छोटे माई शिवराव माऊ सूबेदार थे। इनसे भी सं० १८६० विक्रमीय (१८-११-१८०३) से संधि हो गई।

६— माँसी के सूर्वेदार शिवराव माऊ ने ग्रॅगरेजों के साथ संधि कर ली थी। इस संधि के भनुसार ये ग्रॅगरेजों के सित्र हो गए थे। इसी समय कालपी के सूर्वेदार गेविंद गंगाधर श्रीर शिवराव भाऊ में ग्रानवन हो गई। पर शिवराव माऊ संधि के अनुसार ग्रॅगरेजों के सित्र थे। इससे गेविंद गंगाधर श्रीर ग्रॅगरेजों में भी अनवन सी हो गई श्रीर ये ही भकेले इनके विरुद्ध रह गए। इसिंखये इन्होंने भी ग्रॅगरेजों के साथ वि० सं० १८६३ (२३-१०-१८०६) में संधि कर ली। इस संधि में ग्रॅगरेजों की ग्रीर से जान वेलो श्रीर गोविंद गंगाधर की ग्रीर से भास्करराव श्रत्रा ने दस्तखत किए। इस संधि की श्रीर निज्ञिलिखित थीं—

- (१) नाना साहब ध्रीर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार एक दूसरे से मित्रता का बर्ताव करे ध्रीर एक दूसरे के दुश्मनों को कभी सहायता न दे।
- (२) नाना साहब कालपी और रायपुर का इलाका इमेशा के लिये भँगरेजों की दें।
- (३) यदि ग्रॅंगरेजों का कोई अपराधी नाना साहब के राज्य मे ग्रावे ते। नाना साहब उसे ग्रॅंगरेजों के हवाले कर ।
- (४) बेतवा नदी के पूर्व का भाग और कैंच जिला नाना साहब को अधिकार मे रहे भीर इस प्रदेश में से जो अगरेजी फीज निकले उसकी सहायता नाना साहब करें।
- (५) नाना साहब पर भ्रॅगरेजों का कोई दावा न रहे भ्रीर कोई हक उपर्युक्त शर्तों के सिवा भ्रॅगरेज लोग नाना साहब से न मॉगें।
- (६) नाना साहब के विरुद्ध किसी भी शिकायत का फैसला श्रॅगरेज न करें।

- (७) पत्रा के हीरें। का वीसरा भाग नाना साहब पूर्ववत् लेते रहें। उसमें ग्रॅगरेज कुछ इस्तचेप न करें। यदि हीरें। की खान का कोई भाग ग्रॅगरेजों के ग्रधिकार में ग्रा जावे ते। भी हीरें। की ग्रामदनी का तीसरा भाग नाना साहब को मिलता रहे।
- (८) नाना साहब की जो निजी संपत्ति—ग्रर्थात् बाग, मकान या हवेत्वियां—कालपी धीर बनारस में हो उस पर श्रॅगरेज अधिकार न करें।
- (६) नाना साहब को बुंदेलखंड को राज्य-प्रबंध में श्रॅगरेज हस्त-चेप न करें।

उपर्युक्त संधि के अनुसार जालीन नाना साहब के अधिकार में रहा।

७—अमृतराव रघुनाथराव पेशवा का लड़का था। जब बाजीराव बसीन से भाग गया तब होल्कर ने इसका भागना अनुवित सममकर अमृतराव को ही उत्तराधिकारी मान लिया। यह अगरेजों को न भाया और इन्होंने पूना पर चढ़ाई कर दी। इससे होल्कर का उद्योग निष्फल हो गया। अंत में अमृतराव ने अँगरेजों से संधि कर ली। इससे इसके और इसकी संतान के भरण-पेषण के लिये ७ लाख रुपए की पेशन नियत कर दी गई। इसने तरीं हा (बाँदा जिले मे) में रहना पसंद किया। इससे उसे १६६७ रुपए की जागीर और भी दी गई। यह संवत् १८८१ ई० मरा और विनायकराव जागीर का अधिकारी हुआ। विनायकराव के मरने पर पेंशन बंद कर दी गई।

द—विनायकराव को जो पेंशन मिलती थी वह तो बंद हो ही गई थी। इघर इसने नारायणराव और माधवराव को गोद ले लिया था। पर इन्हें पेंशन न मिली। ये संवत् १-६१४ को सिपाही विद्रोह में मिल गए। इससे इनकी खानदानी जागीर जब्त कर ली गई और दीनों कैंद कर लिए गए। नारायणराव तो सन् १८६०

में हजारीबाग मे मर गया पर माधवराव-ने माफी माँग ली। इससे यह बरेली में रखकर पढ़ाया गया। यह संवत् १-६२३ में राज्या-धिकार करने के लायक हो गया था। इससे उसे तीस हजार रुपए वार्षिक ेंशन मिलने लगी।

## स्रोड्या

क्-भारतीचंद के पश्चात् वि० सं० १८३३ में इनके आई विक्रमाजीत राजा हुए। इस समय श्रोड़छा का राज्य नाममात्र की था। यदि ऑगरेज लोग न आ गए होते तो इनका राज्य मराठों ने ले लिया होता। राज्य की ऐसी हीनावस्था हो गई थो कि राजा के पास सिर्फ ५० जवान, १ हाथी और २ घोड़े रह गए थे। तो भी राजा ने हिम्मत न हारी वरन् अपने योग्य मंत्री जंगबहादुर की सजाह से अपने राज्य का बहुत सा इलाका मराठों से ले लिया। इसने वि० सं० १८४० में अपनी राजधानी टीकमगढ़ बनाई और संवत् १८६६ (२३-१२-१८११) विक्रमीय में ऑगरेजों से संधि की।

इस समय राजा ने बड़े गर्व से कहा था कि हमारे पूर्वज सदा स्वतंत्र बने रहे, कभी किसी की मावहवी ( अधीनता ) स्वीकार नहीं की। इन्होंने वि० सं० १८७४ मे अपने कुँवर धर्मपाल को गही दे दी पर यह वि० सं० १८६१ मे निस्संतान मरा। इससे फिर भी राजा विक्रमाजीत को राज्य की बागडोर अपने हाथ मे लेनी पड़ी। पर होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। ये बुद्ध तो ये ही इधर पुत्रशोक से और भी जर्जर हो गए। इससे शोब्र ही मर गए। इससे इनके भाई तेजसिंह राजा हुए। यह ७ वर्ष राज्य कर वि० सं० १८६८ मे परलोकवासी हुआ।

१०—तेनसिंह की मृत्यु के परचात् इनका पुत्र सुजानसिंह राजा हुम्रा किंतु धर्मपाल की महिषी लेंड्ई रानी ने म्रापित की

श्रीर गोद लेने का दावा किया। इससे रियासत के दे। भाग हो गए जिन्हें नया धीर पुराना राज्य कहने लगे। लँड्ई रानी का हिस्सा पुराना राज्य कहाता था। इस भगड़े के सबब ये राजा . सुजानसिंह भांसी चले गए धीर वहाँ दे। वर्ष तक रहे। पीछे से श्रीड्छा श्राए पर इनके साथी पृथ्वीपुर में लड़ाई में मारे गए, जिससे ये फिर भी फाँसी चले गए। सरकार ने राजा तेजसिंह की मृत्यु के पश्चात् इनकी गद्दीनशीनी स्वीकार कर ली श्री इससे ये ही गही पर बने रहे थ्रीर लॅंड़ई रानी का दावा खारिज कर दिया यया किंत ये छोटे ये इससे लॅंड्ई रानी ही प्रबंधकर नियद की गई। इनके कोई संतान नहीं हुई। इससे इनकी मृत्यु के प्रश्नात् देवीसिंह ने दावा किया परंतु सरकार ने इसका दावा खारिज करके लेंड्ई रानी को हमीरसिंह को \* वि० सं० १-६११ में गोद लेने की भाजा दे दी। इनके पिता मदनसिंह दिगोड़ा में रहते थे। खर्ग-वासी सुजानसिंह भ्रीर हमीरसिंह इन दोनों का राज्य-प्रबंध मच्छा न था; किंतु रानी की बुद्धिमानी से राज्य की किसी प्रकार की चित न पहुँची। वि० सं० १-६१४ को राज-विद्रोह को समय रानी ने भ्रॅंगरेजों का पच समर्थन किया। जब भ्रॅंगरेज लोग ग्वालियर से मागकर वानपुर से टीकमगढ़ वापिस भ्राए तब राजा ने अपने गुरु प्रेमनारायण की सम्मति से इनका अच्छा सत्कार किया और भॉसी ते। इने के समय नत्येखाँ वजीर ने स्वतः जाकर भ्रॅगरेजों की संहायता की। वि० सं० १-६१ सें हमीरसिंह की भी गीद होने की सनद मिली। महारानी लेंड्ई रानी सं० १६२४ में मरी ।

<sup>ं</sup> ये हरदौं छ की दसवीं पीढ़ी में थे। हरदौक, विजयसिंह, परताप-सिंह, भगवंतसिंह, रतनसिंह, खुमानसिंह, शत्रुजीतसिंह, रामसिंह, मदन-सिंह, हमीरसिंह।

## दतिया

११—बसीन की संधि के पूर्व दितया राज्य मराठों के अधीन या। यहाँ के राजा पारीछत मराठों के आश्रित थे किंतु वि० सं० १८५६ (१—१—१८०२) में बसीन नामक स्थान पर जो संधि हुई थी उसके अनुसार दितया का राज्य ग्रॅगरेजों के अधिकार में हो गया। इससे यहाँ के राजा पारीछत ने वि० सं० १८६१ (१५—३—१८०४) में ग्रॅगरेजों के साथ संधि की। यह संधि कुंजनबाट पर हुई थी। इसमें सरकार की श्रोर से कप्तान बेली साहब ने दस्तखत किए थे।

१२—दितया के राजा पारी छत ओ इं छे के महाराजा वीर सिंह-देव के वंशज हैं। ये वि० सं० १८-६६ में मरे किन्तु इन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व ही विजयबहादुर को गोद ले लिया था। इसकी सूचना भी उन्होंने अँगरेज सरकार को दे दी थी जिसकी मंजूरी भी आ गई थी। पीछे से बड़ौनी के झीवान मर्दनसिंह ने इस गोद का विरोध किया, लेकिन मंजूरी तो सरकार ने पहले ही दे दी थी। इससे दावा खारिज कर दिया गया। इसके बाद मर्दनसिंह ने कंपनी की सरकार से बड़ौनी जागीर की अलग सनद चाही परंतु यह भी न दी गई। राजा विजयबहादुर वि० सं० १६१४ में मरे। ये वि० सं० १८-६६ में गही पर बैठे थे।

#### समयर

१३—वि० सं० १७-६० में, दितया के राजा इंद्रजीत के समय, गद्दी के लिये भगड़ा हुआ था। उस समय नन्हेशाह गूजर ने इंद्रजीत की बहुत सहायता की थी। इसके उपलच्च में इसके पुत्र मदनसिंह को समयर के किले की किलेदारी और राजधर की पदनी दी गई। पीछे से इसके पुत्र देवीसिंह को ५ गाँवों की

जागीर भी दी गई। इस समय सरहटों की चढ़ाइयाँ शुरू हो गई थों। इससे समयर का किलेदार स्वतंत्र बन बैठा।

१४—ग्रॅंगरेजी राजसत्ता स्थापित होने के समय राजा रनजीत-सिंह ने ग्रॅंगरेजों से संघि करना चाहा। इससे ६ शर्तों का एक इकरारनामा ग्रॅंगरेजों को लिख दिया परंतु वि० सं० १६६६ तक कुछ भी न हुग्रा। ग्रंत मे वि० सं० १८७४ (२७-११-१८१७) में संघि हो गई।

१५—राजा रनजीतसिंह वि॰ सं० १८८४ (११-७-१८२७) में
मरे। पर न तो इनके ही पुत्र था और न इनके दोनों भाई पहाड़िसंह
धौर विजयसिंह के ही खड़के हुए थे। इससे रनजीतिसिंह के
मरने पर इनके चचेरे भाई हिंदूपत राजा हुए। पर पीछे से इनका
भी दिमाग खराब हो गया था। इससे इनकी रानी ही राज्यप्रवंध करती रही। इनके चतुरसिंह और अर्जुनसिंह नाम के
दे लड़के हुए।

#### पन्ना

१६—पन्ना में इस समय राजा किशोरसिंह का राज्य था। बाँदा के नवाब की हार के पश्चात् पन्ना राज्य क्राँगरेजों के अधीन हो गया। इससे इन्होंने राजा किशोरसिंह को वि० सं० १८६४ (१४-५-१८०७) मे पहली सनद दी। पर सनद मिल्लने के समय राजा किशोरसिंह स्वतः न जा सके। इन्होंने अपनी श्रोर से अपने मंत्री राजधर गंगासिंह को मेजा।

१७—वि० सं० १८६४ की सनद लेने के लिये महाराज किशोरिस की तरफ से उनका मंत्री राजधर गंगासिंह गया था। यह बड़ा ही चालाक धीर स्वार्थी था। इसने मैाका मिलते ही कंपनी की सरकार की घोला दे कर पबई धीर खटोला नाम के दोनों परगने श्रपने नाम करा लिए श्रीर उनकी सनद भी ले ली। पीछे से इस बात की खबर महाराज की लगी। तब वे स्वत: गए श्रीर कंपनी की सरकार की दूसरा इकरारनामा लिखा। इससे उन्हें वि॰ सं० १८६८ (२२-३-१८११) में पूरे राज्य की दूसरी सनद मिली।

१८—राजा किशोरसिह श्रॅंगरेजों के बड़े मित्र रहे। वे सदा उन्हें सहायता देते रहे। परंतु उनका प्रबंध श्रच्छा न था। इससे श्रॅंगरेजों ने राज्य-प्रबंध करने के लिये छतरपुर के राजा कुँवर प्रतापसिंह को ४ वर्ष के लिये नियत किया था। परंतु यह बीच ही मे अनुग कर दिया गया। किशोरसिंह वि० सं० १८-६१ में मरे श्रीर उनके पुत्र हरवंशराय राजा हुए।

१- हरवंशराय के कोई संतान न थी। ये संवत् १-६०६ में परले। क को सिधारे। इससे इनके आई नृपतिसिंह राज्य के ध्रिधकारी हुए। परंतु पन्ना राज्य में सती की प्रधा अब तक बंद न हुई थी। यही कारण बतलाकर अँगरेजों ने राजा नृपतिसिंह का गदी पर बैठना मंजूर न किया। अंत में राजा ने बाष्य होकर अपने राज्य में भी सती होने की प्रधा बंद करने की घेषणा कर दी।

२०—संवत् १-६१४ मे राजा नृपतिसिंह ने ग्रॅंगरेजों की बहुत सहायता की थी। इससे इन्हें गोद लेने की सनद दी गई ग्रीर बहुमूल्य सिरोपाव (खिल्न ग्रत) तथा २०००० इजार रुपएनगद दिए गए। किंतु इसी साल एक सरहदी भगड़े में इन्होंने सरकारी हुक्म की अवहेलना की जिससे इनका ध्यान इकरारनामे की ग्रीर दिलाया गया। संवत् १-६२४ में इन्हें फीजदारी के ग्रक्तियार मिले ग्रीर संवत् १-६२६ में महेंद्र की पदवी दी गई। ये विक्रम-संवत् १-६२७ में स्वर्ग को सिधारे।

#### अजयगढ्

२१— अलीबहादुर ने जब राजा बखतिसंह की हरा दिया और अजयगढ़ पर अधिकार कर लिया तब वे उसी के यहाँ नै।कर हो गए। वि० सं० १८६० में जब ग्रॅगरेजों ने बुंदेलखंड पर ग्रपना ग्रिधकार जमाया तब इन्हें ने राजा वखतिसंह को ३०००) गै। हरशाही रुपए प्रतिमास देना नियत कर दिया। पर पीछे से वि० सं० १८६४ (८–६–१८०७) में राजा वखतिसंह को ग्रजय-गढ़ रियासत का कुछ भाग दिया ग्रीर उस पर राज्य करने की सनद भी दे दी किंतु जो गै। हरशाही ३०००) रुपए राजा वखतिसंह की प्रतिमास मिलते थे वे बंद कर दिए गए।

२२—अजयगढ़ रियासत का जो भाग शेप था हसे लखमन
देशि किलेदार दवा वैठा। इससे ग्रॅगरेज सरकार ने इसे
भी राजा माना। इसके पलटे में लखमन देशि ने कंपनी की
सरकार को ४०००) रुपए प्रतिवर्ष कर देने की प्रतिज्ञा की ग्रीर देश
वर्ष के बाद राजा बखतसिंह को अजयगढ़ का किला वापस कर देने
का करार किया। यह बड़े ही उद्दंह खभाव का था। इससे
ग्रॅगरेज लोग नाराज हो गए। फलत: इसे जो ३०००) रुपए मासिक
पेंशन मिलती थी वह वि० सं० १८६६ (१३-२-१८०६) में वंद कर
दी गई ग्रीर इसका राज्य छीनकर राजा बखतसिंह को दे दिया
गया। कर्नल मार्टिन ने इसे युद्ध में हराया था।

२३—वखतसिंह सं० १८-६४ (२१-६-१८३७) में मरे। डनके वाद उनके ज्येष्ठ पुत्र माधवसिंह गद्दी पर वैठे। ये भी वि० सं० १८०६ में परलोक सिधारे श्रीर इनके भाई महिपतिसिंह गद्दी पर वैठे। यद्यपि इन्हें गद्दी न देने का प्रश्न उठा पर इन्हों के पद्म में निर्धय हुद्या। ये वि० सं० १८१० (२२-६-१८५३) में परलोक सिधारे। इससे इनका पुत्र विजयसिंह राजा हुद्या किंतु यह केवल दे। वर्ष राज्य कर वि० सं० १८१२ (२२-६-१८५५) में मर गया।

२४-इसके मरने पर इसकी मा ने रनजारासंह को गद्दी देनी चाही पर कंपनी की सरकार ने रनजारिसंह की गद्दी देने के पूर्व स्वर्गवासी राजा बखतिसंह के कुटुंब के किसी अन्य व्यक्ति का पता लगाकर गोद लेने की तजवीज की। इतने मे विद्रोह हो गया श्रीर फरजंदश्रली नाम के एक विद्रोही ने महीपतिसिंह के पुत्र लोकपाल-सिंह को गही पर बैठा दिया।

२५—राजा महीपितिसिह की विघवा रानी सरकार के पत्त में वनी रही। इससे ग्रॅंगरेजों ने उसे रनजे।रिसंह की ही गोद लेकर गही पर विठाने की इजाजत दे दी। उस समय ये छोटे थे। श्रत: राज्य-प्रवंध रानी ही करती रही। यह विक्रम-संवत् १६२५ मे पर-लोकवासिनी हुई।

## चरखारी

२६—जैतपुर के राजा जगतराज ने अपने तीसरे कुमार् कीरतिसंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, पर यह राजा जगतराज की मृत्यु के पूर्व ही मर गया। इससे राजा जगतराज के मरने पर वि० सं० १८१४ में कीरतिसह के पुत्र गुमानिसह ने गही लेंनी चाही। पर इनके चचा पहाड़िसंह ने विरोध किया। ग्रंत में गुमानिसह श्रीर खुमानिसह दोनों भाई चरखारी माग आए श्रीर यहाँ के किले में रहने लगे। पीछे से विक्रम-संवत् १८२१ में पहाड़िसंह ने गुमानिसह को बाँदा श्रीर खुमानिसह को चरखारी दे दी। इस समय चरखारी की आमदनी ह लाख रुपए थी। खुमान-सिह वि० सं० १८३ ह में मरा।

२७—राजा खुमानसिह के मरने पर विक्रमाजीत उर्फ विजय-बहादुर राजा हुआ। इनसे थ्रीर इनके चनेरे भाई बॉदा के राजा श्रर्जुनसिह से हमेशा भगड़े होते रहे। अंत मे अर्जुनसिंह ने इन्हें चरखारी से मार भगाया। जब अलीबहादुर ने हिम्मतबहादुर के साथ वि० सं० १८४६ में बुंदेलखंड पर चढ़ाई की तब ये उससे मिल गए और चरखारी की चढ़ाई में उसके साथ गए। ग्रंत में इन्होंने वि० सं० १८५५ में एक इकरारनामा ग्रलीबहादुर की लिख दिया और इसने इन्हें चरखारी की सनद दे दी। इस समय इसकी ग्रामदनी चार लाख रुपए थी।

२८—विक्रम-संवत् १८६० में राजा विजयनहादुर ने कंपनी की सरकार से संधि कर ली। परंतु इस समय राजा विजयनहादुर श्रीर अजयगढ़ तथा छतरपुर राज्य के बीच सरहदी भगड़े मचे हुए थे। इसिलये कंपनी की सरकार ने वि० सं० १८६१ में एक चंद-रेाजा सनद दी। परंतु इन सब भगड़ें। का निपटारा होते ही वि० सं० १८६८ में दूसरी सनद दे दी। यह वि० सं० १८८६ ( नवंबर सन् १८२६) में मरा।

३०—विक्रम-संवत् १६१४ में यह प्रश्न उठा कि राजा रतनसिंह की मृत्यु के पश्चात् चरखारी की रियासत क्यों न जब्त कर ली जाय। परंतु सनदें। श्रीर राज्यारोह्या के कराड़ें। की काररवाइयों से यह निश्चय हुश्चा कि राज्य वंशपरंपरागत दिया गया था। इससे जब्त न किया गया वरन् यह तजवीज हुई कि राजकुमार उत्तराधिकारी होगा।

# जैतपुर

३१—जैतपुर की जागीर महाराज छत्रसाल के वंशज गजसिंह को पुत्र केसरीसिंह को पास थी। इन्हे ग्रॅगरेजों ने वि० सं०१८६-६ में सनद दी। इनके मरने पर इनके पुत्र पारीछत को राज्य दिया गया पर इसने पीछे से विद्रोह किया। इससे वि० सं० १८६६ में सनद जब्त कर दीवान खेतसिंह को जागीर दे दी गई। यह वि० सं० १६०६ में निरसंतान मरा। इससे कंपनी की सरकार ने जैत-पुर राज्य भ्रपने राज्य मे मिला लिया।

### विजावर

३२-ऐसा कथानक है कि बिजावर ग्राम विजयसिंह नाम के एक गोंड़ सरदार ने बसाया था। यह गढ़ामंडला के राजा का नौकर था। इस समय इस इलाके पर गेंड़ों का ही राज्य था। इन लोगों से महाराज छत्रसाल ने जीता था। पीछे से यह जगतराज के हिस्से में श्राया। वि० सं०१८२६ में गुमानसिंह ने इसे अपने चचा वीरसिंहदेव की दे दिया। इस समय गुमानसिह भ्रजयगढ़ के राजा थे। वीरसिंहदेव विक्रम-संवत् १८५० में श्रलीबहादुर के साथ चरखारी के पास युद्ध में मारे गए। तब हिम्मतबहादुर ने इसके लड़के केसरीसिंह का पच लिया और वि० सं० १८५€ मे उसे श्रलीबहादुर से सनद दिलवाई। वि० सं० १८६० में जब श्रॅंगरेजी राजसत्ता स्थापित होने लगी तब राजा केसरीसिंह श्रीर चरलारी तथा छतरपुर राज्य के बीच सरहदी भगड़े चल रहे थे। इससे केसरीसिंह की इन कगड़ों के निपटारे तक सनद न मिल सकी। यह विक्रम-संवत् १८६७ में मरा धीर इसका लड़का रतनसिंह गदी पर बैठा। इस समय भगड़ों का फैसला हो गया था। इसलिये वि० सं० १८६८ (२७-३-१८११) में इसे गही दी गई। इसने अपने नाम का सिका चलवाया। यह २२ वर्ष राज्य करने के बाद सं०१८€० (१७-१२-१८३३) में निस्संतान मरा।

३३—इसके कोई खड़का ते। या नहीं; इससे विधवा रानी ने खेतसिंह के लड़के लद्धमनसिंह को गोद लिया। यह वि० सं०

१-६०४ में मरा ध्रीर इसका लड़का भानुप्रतापसिंह राजा हुआ। इसने राजविद्रोह के समय सरकार की बहुत मदद दी थी। इसे बहुमूल्य सिरापाव धौर वंशपरंपरागत ११ तापों की सलामी दी गई। पश्चात् वि० सं० १-६१-६ में गोद लेने की सनद भी मिली। इसे वि० सं० १-६२३ में महाराजा की पदवी दी गई छीर यह वि० सं० १ ६२४ मे फीजदारी के अपराधों के फैसले करने के अधिकारों से विभूषित किया गया है। इसका राज्य-प्रबंध प्रशंसनीय न रहा, ते। भी सरकार ने महाराजा की पदवी, जो वि० सं० १ ६२३ में मिली थी, वि० सं० १-६३४ में वंशपरंपरागत सवाई महाराजा की कर दो। इन सब कारणों से इसका खर्च ग्राधक बढ़ गया। इससे वि० सं० १-६५४ में सरकार की श्रोर से प्रबंधक नियत कर दिया गया। भाव-प्रतापसिंह को कोई खड़का न था। इससे इसने ब्रोड़का के महा-राजा के पुत्र सामंत्रसिंह को वि० सं० १-६५५ में गोद लिया। यह वि० सं० १६५६ में सवाई महाराजा भानुप्रवापसिंह के परलोकवासी होने पर गद्दी पर बैठा। इस समय लखनगवाँ के ठाकुरों ने विरोध किया था। परंतु यह सरकार की मंजूरी से गोद जिया गया था। इससे इन लोगीं की कुछ न चली।

### **बतरपुर**

३४—अठारहवीं शताब्दी के अन्त में कुँवर सोनेशाह पँवार ने छतरपुर की रियासत कायम कर ली। पूर्व में यह पना के राजा किशोरसिंह के प्रियासह महाराजा हिंदूपत के यहाँ नीकर था। हिंदूपत वि० सं० १८३४ में मरे और इनके पुत्र सरनेतसिंह को रियासत छोड़कर राजनगर में रहना पड़ा। इसके मरने पर हीरासिंह राजा हुआ पर यह बहुत ही छोटा था। इससे रियासत का प्रबंध कुँवर सोनेशाह करता रहा। पर यह बहुत ही चालाक था।

इससे इसने यह मौका हाथ से न जाने दिया और वि० सं० १८४२ में अपने लिये एक अलग जागीर कायम कर ली। बल्कि मराठों की चढ़ाई के समय इसने कुछ और भी इलाका उसमें मिला लिया।

३५—इस समय इसका दबदबा सारे बुंदेलखंड में जमा हुआ था। इससे ग्रॅगरेजों ने भी कई राजनैतिक कारणों से इसे अपने हाथ में कर लेना डिचत सममा और वि० सं० १८६३ (५८६८) में इसे सनद दे दी। इस समय इसके पास १५१ गाँव खालसा और १४३ गाँव नानकार, पदारख और सेवा चाकरी के थे। परंतु छतर-पुर खास और चारों थाने, जिन पर अलीबहादुर के समय भी इसी का अधिकार था तथा मऊ और सालट इसने अलीबहादुर की मृत्यु के बाद दबा लिए थे, ग्रॅगरेजों ने ले लिए श्रीर उनके बदले में कुँवर सोनेशाह को १८००० हपए वार्षिक का खिराज, जो अलीबहादुर को दिया जाता था, सरकार ने छोड़ दिया।

३६—वि० सं० १६२२ में सरकारी सेना इटा लेने पर सेाने-शाह को मऊ धीर उसके लड़के प्रतापिसंह की छतरपुर दे दिया गया। कुँवर सेानेशाह ने विक्रम-संवत् १८६६ में अपनी रियासत अपने पाँचों पुत्रों मे बाँट दी परंतु छोटे लड़के ने समान भाग माँगा। इससे प्रतापिसंह का हिस्सा छोटा हो गया। इस बॅटवारे से ये सब स्वतंत्र हो गए। परंतु इस तरह का बँटवारा सरकारी सिद्धांत को प्रतिकृत था। इससे श्रॅगरेज सरकार ने यह बँटवारा नामंजूर कर दिया धीर सेानेशाह को यह सूचना दे दी गई कि तुम्हारी मृत्यु के पश्चात् यदि किसी किस्म की गड़बड़ हुई ते। सरकार प्रताप-सिंह का ही पच लेगी। सोनेशाह वि० सं० १८७२ में मरे।

३७—सोनेशाह की मृत्यु के पश्चात् हिम्मतिसंह, पिरथीसिंह, हिंदूपत श्रीर बखतिसंह राजा प्रदापिसंह के अधीन कर दिए गए धीर इन्हें हीनहयाती जागीरें दी गई'। वि० सं० १८७३ (२८-

७-१८१६) में सबने मिलकर सरकार को एक इकरारनामा लिखा जिसकी सनद राजा प्रतापिसंह को संवत् १८०४ (११-१-१८१७) में मिली। इस समय पुराने बँटवारे में भी कुछ परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तन से कढ़िनया और देवराय का किला तो राजा प्रताप-सिंह को मिला और राजगढ़ तथा तिलोहा बखतिसंह ने पाए। परंतु पिरथीसिंह के पास एक भी अच्छा स्थान न था। इससे बखतिसंह ने राजगढ़ पिरथीसिंह को देकर उसके बदले में छ: गाँव ले लिए।

३८—हिम्मतसिह, पिरथीसिह श्रीर हिदूपत की मृत्यु के पश्चात् इनकी जागीरें छतरपुर राज्य में मिला हो गईं श्रीर बखत-सिंह ने भी अपनी जागीर राजा प्रतापसिंह की देकर उससे २२५०) रुपए मासिक लेना मंजूर कर लिया। बखतसिह की जागीर में बिलहरी के दीचित घराने की माफी के ३ गाँव भी थे। इन गाँवों को राजा प्रतापसिंह ने निकालना चाहा। परंतु यह माफी पन्ना के राजा हिंदूपत ने इस घराने को दी थी। इससे कंपनी की सरकार ने ऐसा करना मंजूर न किया। क्योंकि ऐसा करना सरकारी नीति के विरुद्ध था। यद्यप माफीदार खतंत्र हैं परंतु उन्हें माफी संबंधी हर बात की मंजूरी रियासत से लेनी पड़ती है।

३६—राजा प्रतापसिंह को वि० सं० १८८४ (१८-१-१८२७)
मे राजाबहादुर की पदवी दी गई। इन्होंने वि० सं० १६०६ मे
जगतराज को गोद लेना चाहा। यह बखतिसिंह का लड़का था।
नियमानुसार इन्हें अपने ब्येष्ठ भ्राता पिरथीसिंह के लड़के कुंजलशाह को गोद लेना चाहिए था किंतु इन्होंने अपने पिता की मृत्यु
के पश्चात अपने दोनों भाइयों को लेकर राजविद्रोह किया था,
इससे इनके अधिकार जन्य कर लिए गए थे।

४०-- जगतराज की गोद लेने के संबंध में टेहरी, चरखारी, विजावर, पन्ना, अजयगढ़, दितया श्रीर शाहगढ़ के राजाश्री से भी

सम्मति ली गई थी। इन सब लोगों ने बुंदेलखंड की प्रचलित प्रथा के अनुसार जगतराज का गे।द लिया जाना उचित बतलाया परंतु 'कोर्ट ग्राफ डाइरेक्टर्स' ने ऐसे प्रश्नों पर सम्मति लेना नामंजूर कर दिया। राजा प्रतापिसंह गोद-संबंधी प्रश्न का निपटारा होने के पूर्व ही वि० सं० १-६११ (१-६-५-१८५४) मे मर गए। कोर्ट झाफ डाइरेक्टर्स ने यहाँ के राजाओं की सम्मतियों की अवहेलना ते। कर ही दी थी, प्रव उन्हेंंाने यह निर्शय किया कि सेंानेशाह की वि० सं० १८०६ में हीनहयाती सनद दी गई थी और वि० सं० १८७४ की सनद में सिर्फ प्रतापिसंह के पुत्रों को ही गही के हक थे पर प्रताप-सिंह को कोई लड़का नहीं हुआ इससे गाद लेकर गही देना अतु-चित है। परंतु यह राजकुदंव सदा से खामिभक्त रहा है और राजा प्रतापसिंह का राज्य-प्रबंध भी अच्छा था। अंत मे कंपनी की सरकार ने इन सब बातीं का विचारकर जगतराज का गाद लिया जाना मंजूर कर लिया । पर ये छोटे थे इससे राज्यप्रवंध राजा प्रतापसिंह की विधवा रानी करती रही। इन्हें वि० सं० १८११ (५-६-१८५४) में दूसरी सनद दी गई।

पूर्व मे राजा प्रतापिसंह की विधवा रानी ही रियासत का प्रवंध करती रही पर पीछे से वि० सं० १६२० में उससे अधिकार ले लिए गए और सरकार की ग्रेगर से एक प्रवंधक नियत किया गया। राजा जगतराज की वि० सं० १६२८ में राज्यधिकार मिले। पर यह उसी साल मर गया। इससे राजा विश्वनाथिसंह की गही दी गई पर ये उस समय सिर्फ १४ महीने के थे।

## कालिजर

४१—पन्ना के राजा सरमेदसिंह के समय मे कालिंजर मे रामिक सुन चैबि किलेदार थे। पीछे से ये यहाँ के स्वतंत्र राजा वन बैठे। इस समय इन्होंने इसे दस वर्ष तक टढ़तापूर्वक ग्रपने ग्रिधकार में रखा। इसी समय संवत् १८५६ में ग्रालीबहादुर ने इस पर चढ़ाई की ग्रीर वह यहीं मर गया।

४२—— ग्रॅंगरेजी राजसत्ता स्थापित होने के समय कालिजर के किले में रामिक सुन चौबे के लड़के (बढ़देव, दिर्यावित है, भरतजू, गोविंददास, गंगाधर, नवलिक शोर, सालिगराम और छत्रसाल) रहते थे। इनमें से बलदेव की मृत्यु हो गई थी और दिर्यावित किले दारी करते थे। इन्होंने भी ग्रॅंगरेजों से संधि करना चाहा और वंदेले राजाओं के समान ही हक माँगे। परंतु ऐसा होना संमव न था। ग्रॅंगरेज लोग तरेघाट में भी शांति रखना चाहते थे। इससे चौबे कुदंब की ओर से दिर्यावित को सनद दी गई। इस समय इन्होंने और भी कुछ प्रामें का दावा किया था। पर वे सब गांव ग्रज्जयगढ़ के किलेदार के पास थे, इससे न सिल सके।

४३—यद्यपि दिरयावसिंह ने भ्राँगरेजों से सुलह कर ली भीर हसे सनद भी मिल गई थी, पर यह गुप्त रूप से राजविद्रोहियों की सहारा दिया करता था। इससे भारेजों ने इसके पास से किला ले लेना ही हिचत समका। पर ये ऐसा करने पर राजी न थे इससे वि० सं० १८६६ (जनवरी सन् १८१२) में चढ़ाई कर दी गई पर कुछ लाम न हुआ। पीछे से दिरयाविहंह ने हतनी ही आमदनी का दूसरा इलाका ले लेने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय चौबे कुढ़ंब में घरेलू फगड़े मचे हुए थे। इससे कुढ़ंब के प्रत्येक न्यित को तथा चौबे कुढ़ंब के वकी ज राव गोपाललाल को भी अलग अलग सनदें देना हिचत समका गया।

४४—इस बँटवारे के समय गीविंददास धीर गंगाधर का स्वर्गवास हो गया था। इससे इनकी थ्रीर से पोकरप्रसाद (पुष्कर-प्रसाद) थ्रीर गयाप्रसाद उपस्थित हुए। ऐसे ही दे हिस्सें पर छत्रसाल की मा ध्रीर भरतजू की खी इन दो विधवाओं का ध्रिधकार था। इन दोनों ने अपने अपने हिस्से मे पोकरप्रसाद धीर गया-प्रसाद के हिस्से क्रमानुसार मिला दिए पर पीछे से नवलिकशोर ध्रीर भरतजू की विधवा में भराड़ा हो गया। इससे वि० सं० १८७४ मे इन दोनों के हिस्से भी ध्रत्वग द्यलग कर दिए गए ध्रीर दोनों की सनदें भी ध्रत्वग श्रत्वग दे दी गई।

भरतजू की विधवा वि० सं० १८६३ में मर गई। इससे इस वंश की प्रचलित प्रथा के अनुसार इसका हिस्सा और छत्रसाल की मा "औरी" का हिस्सा भी दूसरे दूसरे हिस्सों में मिला दिए गए।

४५—पोकरप्रसाद का लड़का विसेनप्रसाद (विष्णुप्रसाद)
पुरुवा जागीर का मालिक था। यह वि० सं०१-१२ में एक करल
के मामले में शामिल था। इससे इसकी जागीर जब्त कर ली गई।

४६—छत्रसाल के मरने पर जगरनाथ ( जगनाथ ) को जागीर मिली। यह वि० सं० १६०० मे मर गया। इससे इसकी विधवा नन्ही दुलैया अधिकारियी हुई। इसके कीई पुत्र न था। अतः इसने वंशगोपाल को गोद लेना चाहा। परंतु हिस्सेदारों ने यह एतराज किया कि यह रामिक्सुन चैं। वे वंश मे से नहीं है। किंतु "हिंदू लॉ" और चैं। वे वंश की प्रथा के अनुसार ऑगरेजों ने उसका गोद लेना डिचत माना लेकिन हुक्म होने के पूर्व ही वंशगोपाल मर गया और नन्ही दुलैया भी वि० सं० १६२१ ( जनवरी सन् १८६४ ) में मर गई। यद्यपि इसने अपने मरने के पूर्व ही वंशगोपाल के खड़के विहारीलाल को गोद लेने की वसीयत की थी लेकिन ऐसा गोद लेना सनद की शतों के विरुद्ध था। इससे यह नामंजूर कर दिया गया और छत्रसाल का हिस्सा भी दूसरे दूसरे हिस्सों मे मिला दिया गया। इस तरह रामिकसुन चैं। वे की जागीर के अब ६ हिस्से रह गए हैं। इनमें से चार (पाल्वदेव, तरॉव, पहरा और मसौदा)

तो चैाने वंश में हैं धीर पाँचवीं जागीर कामता-रजीला है। यह राव गोपाळलाल वकील के वंश में है।

## पालदेव

४७—पाल्रदेव की जागीर चैंग्वे दिरयावसिंह को वि० सं० १८६६ में मिली थी। दिरयावसिंह के मरमे पर उसका पुत्र नाथू-राम और इसके पीछे वि० सं० १८६७ में इसका लड़का राजाराम जागीर का मालिक हुआ। पर इसके कोई संतान नहीं हुई इससे इसके मरने पर इसके चचा शिवप्रसाद को ही जागीर दे दी गई।

यह वि० सं० १८२२ में मरा। इसके पीछे इसका लड़का मुझंदिसंह मालिक हुआ। यह वि० सं० १८३१ में निस्संतान मरा। इससे इसका आई अनिरुद्धिंह गद्दी पर बैठा और इसके पश्चात लगतराज को जागीर दी गई। इनके गोविंदप्रसाद और दरियाव-सिंह ये दो लड़के हुए थे किंतु गोविंदप्रसाद का स्वर्गवास हो गया है। जागीरदार को रावबहादुर का खिताब है। जागीर की आम-दनी २६०००) हुपए है।

### तराँव

४८—गयाप्रसाद के हिस्से में तराँव माया था। इसके मरने पर वि० सं० १८-६७ में कामताप्रसाद ने जागीर पाई। यह गयाप्रसाद का लड़का था। यह भी वि० सं० १-६१३ में परलोक की सिघारा। तब इसका लड़का रामचंद्र अधिकारी हुमा। रामचंद्र वि० सं० १-६२६ में मरा। तब इसके लड़के चतुर्भुज को गहो मिली। यह वि० सं० १-६५१ में परलोकवासी हुमा। इससे जज-गोपाल की जागीर दी गई।

## भैसेांदा

४- रामिकसुन चै वे के एक लड़के का नाम नवल किशोर था। इसका हिस्सा इसके माई तीरथप्रसाद की मिला था। तीरथप्रसाद-

के मरने पर अचलजू ने जागीर पाई। यह नवलिकशोर का लड़का था। यद्यपि पं० छत्रसाल को, जो जागीरदार हैं, १-६४२ में जागीर मिली थी पर उस समय ये छोटे थे, इससे इन्हें वि० सं० १-६० में जागीर का प्रबंध सींपा गया था।

# चै।बेपुर-पहरा

प्र-सालिगराम चौबे रामिक सुन चौबे जागीर दार के पुत्र थे। इन्हें वि० सं० १८६६ में जागीर दी गई थी। सालिगरामजी ने अपने जीते-जी अपनी जागीर अपने तीनों पुत्रों में बराबर बराबर बॉट देने का विचार किया था परंतु सरकार ने ऐसा करना मंजूर न किया। ये वि० सं० १६०० में मरे। इससे रामप्रसाद चौबे के ब्येष्ठ पुत्र की जागीर दी गई। इनकी मृत्यु होने पर इनका भतीजा मक सूदनप्रसाद तराव जागीर से गोद में लिया गया। इन्होंने सिपाही-विद्रोह के समय सरकार की अच्छी सहायता पहुँचाई थी इससे इन्हें रावबहादुर की पदवी दी गई। इनके भी पुत्र न हुआ। इससे वि० सं० १८१५ में राघाचर खाजी गोद लिए गए। इस समय ये छोटे थे इससे ११ वर्ष के पश्चात् वि० सं० १८३६ में इन्हें जागीर के अधिकार दिए गए।

#### कामता-रजाला

५१—जिस समय पं० दिर्याविसंह चौबे को कंपनी की सर-कार ने जागीर की सनद दी उस समय राव गोपालुलाल इस कुटुंब के वकील थे। इससे इन्हें भी वि० सं० १८६६ में जागीर दी गई। इनके मरने पर वि० सं० १८३० में राव भारतप्रसाद गोपालुलाल के पुत्र जागीरदार हुए। त्राजकल राव रामप्रसाद जागीरदार हैं। इन्हें वि० सं० १८४६ में जागीर मिल्ली थी। ये जाति के कायश्य हैं। इनकी जागीर कामता-रजेला कहाती है। राव रामप्रसाद भारतप्रसाद के पुत्र हैं।

# मैहर

प्र—पन्ना के राजा हिंदुपत ने वेनी हजूरी को वि० सं० १८२७ में मैहर की जागीर दी थी पर ये राजा अनिरुद्धसिंह के समय स्वतंत्र हो गए। बेनी हजूरी के पितामह ठाकुर भीमसिंहजी राजा छत्रसाल के यहाँ नौकर थे। कहते हैं कि ठाकुर भीमसिंहजी के पूर्वज अलवर की ओर से आए थे। शुरू मे ये ओड़छे में नौकर हुए। इससे यहाँ के राजा ने इन्हें कुछ जमीन दी थी। ये कछवाहे राजपूत हैं।

५३—बेनी हजूरी के मरने पर राजधर राजा हुमा। इससे धीर घलीबहादुर से युद्ध हुमा था। इस युद्ध मे राजधर हार गया। प्रॅगरेजी राजसत्ता स्थापित होने पर राजधर के भाई दुर्जनसिंह की बि० सं० १८६३ (१८-११-१८०६) में सनद मिली थी पर पीछे से इसमे कुछ परिवर्तन किया गया। इससे वि० सं० १८७१ (१८-३-१८१४) में दूसरी सनद दी गई।

५४—वि० सं० १८८३ में इसके मरने पर राज्य के दे। हिस्से हो।
गए। मैहर ते। विसुनसिंह के पास रहा और विजयराघवगढ़ इसके
छोटे भाई प्रयागदास को मिला। परंतु प्रयागदास के लड़के सरजूप्रसाद ने सिपाही-विद्रोह के समय राजविद्रोह किया। इससे वि०
सं० १-६१५ में विजयराघवगढ़ का राज्य सरकार ने जब्त कर लिया।

१५—वि० सं० १८८३ में मैहर में विसुनसिंह राजा थे। इससे प्रवंध अच्छा न था जिससे इन पर कर्ज हो गया। इससे वि० सं० १८६६ में यहाँ सरकारी प्रवंध रखा गया। ये वि० सं० १८६७ में मरे श्रीर इनका लड़का मोहनप्रसाद राजा हुआ। इसने सिर्फ दे। वर्ष राज्य किया। इसके मरने पर वि० सं० १६०६ में रघुवीरसिंह राजा हुए पर ये छोटे थे। इससे इन्हें वि० सं० १६२१ में राज्यधिकार मिले। इनका प्रवंध अच्छा था। इससे इन्हें बि०

सं० १ स्२६ में खानदानी राजा की पदवी दी गई। इन्हें वि० सं० १ स्३४ में जो स्तोपों की सलामी मिली थी वह एक वर्ष के बाद ही वि० सं० १ स्३५ में वंशपरंपरागत कर दी गई।

## गौरिहार का हाल

प्६—अजयगढ़ के राजा गुमानसिंह के समय पं० राजाराम तिवारी भूरागढ़ के किलेदार थे। इनके प्रिपतामह पं० विद्यापित तिवारी मलपुरा में रहते थे। यह प्राम चरखारी रियासत में है। राजारामजी पीछे से राजा गुमानसिंह से बिगड़ खड़े हुए धौर धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। अलीबहादुर ने इन पर भी चढ़ाई की पर खाम न हुआ। इन्होंने बड़ी बहादुरी से उसका सामना किया। पीछे से ये लूट-मार करने लगे। इससे अशांति छा गई।

प्७—अजयगढ़ के राजा और अँगरेजों से संधि हो गई थी। इसके अनुसार राजाराम विवारी को दबाकर शांति रखना राजा का पहला काम था पर ऐसा करना उसकी शक्ति के बाहर था। इसिलिये कंपनी की सरकार ने इन्हें पकड़ने के लिये ३००००) हजार रुपए का पारितांषिक मुकर्र किया परंतु इस वेषणा के पूर्व ही इन्होंने बुंदेलखंड के राजा लोगों के समान जागीर मिलने की शर्त पर आत्म-समर्पण कर दिया। इससे इन्हें भी वि० सं० १८६४ में सनद ही गई। इन्होंने अपनी राजधानी गैरिहार नियत की।

प्र—ये वि० सं० १-६०३ (जनवरी सन् १८४६) मे मरे श्रीर इनके एकमात्र बचे हुए पुत्र राजधर रुद्रसिंह को गदी दी गई। इन्होंने वि० सं० १-६१४ मे .सिपाईी-विद्रोह के समय बहुत श्रच्छा काम किया श्रीर कई श्रॅगरेजों की जान बचाई। इससे इन्हें १००००) रुपए की खिलश्रत श्रीर रावबहादुर की पदवी दी गई श्रीर वि० सं० १-६०-६ मे इन्हें भी श्रन्यान्य राजाश्रों के समान गोद लेने की सनद मिली। 'इनके पश्चात् पं० श्यामलेप्रसादजी जागीरदार हुए। स्राज-कल पं० प्रतिपालिसंहजी जागीरदार हैं। पं० श्यामलेप्रसाद के पश्चात् स्रापको गही दी गई है। स्रापका जन्म वि० सं० १-६४३ में हुस्रा था स्रीर १-६६१ में गही मिली थी। स्रापके दे। पुत्र हैं। ज्येष्ठ क्रुमार का नाम स्रवधेंद्रप्रतापिसंह है और छोटे का देवेंद्रप्रतापिसंह।

# बरींडा या पांयर कद्यार का हाल

प्र—कालिं जर से दस मील पर बरैं डा या पाथर कछार नाम की एक रियासत है। आजकल यह बंधेल खंड के पोलिटिकल एजेंट के अधीन है। यहाँ के राजा राजवंशी राजपूत हैं। यह बहुत पुराना घराना है। पूर्व समय में यहाँ के राजा को हिरदेशाह (पन्ना के राजा) और अलीबहादुर ने सनदें दी थीं। जब अँगरेजी का राज्य हुआ तब इन लोगों ने भी तत्कालीन राजा मोहनसिंह को वि० सं० १८६४ में सनद दी। यह वि० सं० १८८४ (४-१-१८२७) में परलोक सिघारा। इसके कोई लड़का न था। इससे इन्होंने मरने के समय एक वसीयतनामा लिखा जिसमें अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे सर्वजीवसिंह को दे दी। यह वसीयत सरकार ने भी मान ली।

६०—सर्वजीतसिंह वि० सं० १ ६२४ में मरा। इसकी मृत्यु को पश्चात् इसकी तीसरे लड़को रामदयालसिंह ने, अपने बड़े माई धर्मपालसिंह को होते हुए भी, राजगही पाने को लिये दावा किया पर यह नामंजूर हो गया। राजा छतरपालसिंह २५ वर्ष की अवस्था ही में वि० सं० १ ६३१ में परलोकवासी हुआ। तब इसके चचा रघु-वरदयालसिंह को गही दी गई। इन्हें वि० सं० १ ६३४ में ६ तोपेंं की सलामी और १ ६३५ में राजाबहादुर की पदवी मिली। ये वि० सं० १ ६४२ में मरे। राजा रघुवरदयालसिंह को न तो कोई लड़कां था और न इन्होंने किसी को गोद ही लिया था। इससे सरकार ने

ठाकुरप्रसादसिंह को उत्तराधिकारी चुना। यह वि० सं० १-६४३ में गद्दो पर बैठा।

# जस्से। का हाल

६१—महाराज अत्रसाल ने अपने लड़के हिरदेशाह की पत्रा । श्रीर जगतराज को जैतपुर दिया था। जगतराज के हिस्से के ३ भाग करके पहाड़िसह, गुमानिसह भ्रीर खुमानिसह ने बॉट लिए। गुमानसिह को स्रजयगढ़, खुमानसिह को चरखारी श्रीर पहाड़सिंह को जैतपुर मिला था। इसमें कोटरा श्रीर जस्सो दोनों शामिल थे। ये देानों गुमानसिह धौर खुमानसिंह को पीछे से दे दिए गए। गुमानसिंह को कोटरा श्रीर खुमानसिंह को जस्से। मिला। राज छत्रसाल के चैाये पुत्र भारतीचंद अपने बड़े भाई के साथ मे रहे। इससे इनकी जागीर बनवारा और अस्ता भी हिरदेशाह के राज्य मे मिली रही पर पीछे से इन्होंने इसके दे। हिस्से कर दिए थीर अपने पुत्र दुर्जनसिंह श्रीर हरीसिंह की दे दिए। बनवेशा दुर्जनसिंह ने पाया और जस्सो हरीसिंह ने। पहले तो ये दोनों महाराज हिरदेशाह के अधीन बने रहे पर पीछे से स्वतंत्र हो। गए। दुर्जनसिंह के पश्चात् मेदनीसिंह ने बनवे।रा पाया पर इसके कोई पुत्र न था। इससे इसने अपना हिस्सा भी हरीसिंह के पुत्र चैतसिंह को दे दिया। इसकी मृत्यु के पश्चात् इसका श्रन्पवयस्क बालक मूरतिसंह राज्य का अधिकारी हुआ। इस समय चैतिसंह का एक नैकर गोपालसिंह मालिक बन बैठा।

६२ — बुंदेल खंड की अन्यान्य रियासतों के समान अलीवहादुर ने जस्से। पर भी चढ़ाई की। इस समय यहाँ पर गोपालसिह था पर यह पीछे से मूरतिसह की भी देखरेख करने लगा था। मूरत-सिंह कोटरा का भी मालिक था। पर कोटरा अजयगढ़वाजों के अधीन था। लेकिन मूरतिसंह ने इनका आधिपत्य, न माना। वह लूट मार भी मचाने लगा। वि० सं० १८७० में भारत-सरकार ने भी बखतिसंह के ही पच्च में फैसला किया और यह भी कहा कि खिराज के २५००) रुपए सीधे न भेजकर श्रॅगरेजी की मारफत भेजा करो। परंतु मूरतिसंह ने किसी प्रकार अजयगढ़ के अधीन रहना मंजूर न किया।

६३— ग्रंत को तहकीकात की गई। इसमें बुंदेलखंड के बड़े बड़े राजाओं ने मूरतिसंह का पन्न लिया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि जस्सो पर अजयगढ़ का नाममात्र को आधिपत्य था। इससे धँगरेज-सरकार ने इसे भी अन्यान्य राजाओं के समान वि० सं० १८७३ में सनद दी, पर यह वि० सं० १८७० में अजयगढ़ के राजा बखतिसंह को दे दिया गया था। इससे सरकार ने बखतिसंह को २५००। की वार्षिक छूट अपने खजाने से देना मंजूर किया।

६४—मूरतिसंह के दो लड़के थे। इनमें से ज्येष्ठ कुमार की लड़का नहीं था इससे द्वितीय पुत्र ईश्वरीसिंह की संपूर्ण जागीर मिल गई। पर इसे ध्रपने चचेरे भाई रघुनाथित ध्रीर मूरतिसंह के भतीजे सतरजातिसिंह से बहुत कष्ट घठाना पड़ा। ध्रंत में इसने इनकी जागीरें भी ध्रपने राज्य में मिला लों। इन लोगों ने वि० सं० १८८६ में दरलास्तें भी भेजीं, पर कुछ लाम न हुआ। पीछे से इन्होंने लूट-मार करना शुरू कर दिया। लाचार रघुनाथितिह की वि० सं० १६०२ में जागीर दी गई ध्रीर सतरजीत की १०००) हजार रुपए सालाना नगद दिलाए गए। यह जागीर का प्रबंध नहीं कर सकता था। इसे पहले दौराहा जागीर में दिया गया था।

६५—ईश्वरीसिंह वि० सै० १६१७ में मर गया। इसके लड़के का नाम रामसिंह था। इसे वि० सं० १६१६ में गोद लेने की सनद दी गई। यह थोड़े दिनों के पश्चात परलोक की सिधारा। इसके मरने से मूरतिसंह के वंश का भंत हो गया। इससे भ्रजयगढ़ के राजा ने फिर भी जस्सो की जागीर पर अपना अधिकार चाहा परंतु इसका यह दावा वि० सं० १८७३ की सनद के प्रतिकूल या। इससे सरकार ने मूरतिसंह के भतीजे सतरजीतिसंह (शत्रुजीतिसंह) के लड़के रनजीतिसंह का गोद लिया जाना उचित ठहराया; तदनुसार यह गोद लिया गया। दीवान सतरजीतिसंह तो पेंशन पाते ही थे। ये वि० सं० १६२६ मे परलोक की सिधारे। इससे उनकी पेंशन उनके ज्येष्ठ कुमार गोपालिसंह की मिलने लगी।

६६—रनजीतसिंह के बाद वि० सं० १-६४५ में जगतराजसिंह ने जागीर पाई पर ये बराबर प्रबंध न कर सके। इससे जागीर इनके पुत्र गिरवरसिंह की दे दी गई पर ये छोटे थे इससे सरकार की झेर से प्रबंध किया गया।

# आलीपुरा का हाल

६७—वि० सं० १७६५ में महाराज छत्रसाल की सेना मे गरीब-दास नामक एक आदमी नौकर हुआ। यह जाित का राजपूत और छल का पिंड्हार था। इसने महाराज की सेना में अच्छा काम किया। इसके पौत्र अचलिसंह को पन्ना-नरेश हिंदूपत ने वि० सं० १८१४ मे आलीपुरा की जागीर दी। पीछे से ये स्वतंत्र हो गये। अलीबहादुर की चढ़ाई के समय दीवान प्रतापिसंहजी जागीरदार थे। अँगरेजो राज-सत्ता स्थापित होने के समय कंपनी की सरकार ने इन्हें वि० सं० १८६५ मे आलीपुरा जागीर की सनद दी। इनके पंचमिसंह, तिलोकिसंह, जवाहरिसंह और किशोरिसंह नाम के चार खड़के थे। पिता के मरने पर राव पंचमिसंह ने वि० सं० १८६२ मे जागीर पाई। इन्होंनेइसके चार माग करके आपस मे बाँट लिए परंतु कंपनी की सरकार ने रियासत के दुकड़े करना मंजूर नहीं किया। ६८—िकशोरिसंह वि० सं० १६०३ में मरे। इनके ज्येष्ठ पुत्र जगतराज का तो पहले हो स्वर्गवास हो गया था। इससे इनके पैत्र बखतिसंह ने हिस्सा पाया। परंतु किसी कारण से भ्रापस में भगड़ा उठ खड़ा हुआ धौर कंपनी की स्रकार ने भी रियासत के दुकड़े करना मंजूर न किया था। इससे किशोरिसंह का हिस्सा भ्रमली जागीर में मिला लिया गया धौर बखतिसंह को ३०००) वार्षिक ध्रामदनी की जमीन परविश्य के लिये दी गई।

६६—जवाहरसिंह वि० सं० १६०६ में मरे। इन्होंने बखत-सिंह को जागीर के बदले सिर्फ ३०००) रुपए वार्षिक मिलते थे। इससे अब इन्होंने जवाहरसिंह की जागीर पर अधिकार करना चाहा। परंतु ये निकाल दिए गए और इन्हें ३०००) वार्षिक और भी इस जागीर के बदले मिलने लगे। वि० सं० १६०६ तक यह रकम इन्हें जमीन के रूप में मिलती रही। पर इसी साल जमीन ते। निकाल ली गई और नकद रुपए मुकर्र कर दिए गए। इसी समय तिलोकसिंह भी मर गए।

७०—तिलोकसिह के मरने पर उनका हिस्सा उनके दोनें।
लड़कों—अचलसिंह और मजबूतसिह—में बाँट दिया गया। अब
बखतसिंह ने फिर भी गड़बड़ मचाई। इस पर उन दोनों के
हिस्से भी जागीर में मिला दिए गए और उनके भरण-पेषण का
प्रबंध जागीर (रियासत) से किया गया।

७१—सिपाही-विद्रोह के समय बखतसिह ने ६०००) रूपए खेना नामंजूर कर दिया और विद्रोहियों से जा मिला। यह वि० सं० १-६२२ में पकड़ा गया था परंतु प्रमाणाभाव से सरकार ने इसे छोड़ दिया। वि० सं० १-६२५ में ६०००/, जो बखतसिह को मिलते थे. किशोरसिह के कुटुम्ब में बाँट दिए गए। तत्कालीन प्रथा के

अनुसार किशोरसिंह के लड़के जगतराज को २३००) धीर उसके दोनों भाइयों में से हरएक को १८५०) मिले। बलतसिंह जगतराज का ज्येष्ठ पुत्र था। इससे इसे प्रचलित प्रथा के अनुसार ८८०) धीर उसके दोनों भाइयों को ७१०) मिले। पर बलतसिंह राजी न हुआ। इसने दुवारा उपद्रव मचाना चाहा। इस अपराध के बदले वह ग्वालियर में नजरबंद रखा गया।

७२—स्वर्गवासी राव हिंदूपत राव प्रतापसिंह के प्रपात थे।
ये वि० सं० १८६७ में गद्दी पर बैठे थे। वि० सं० १६२८ में
इनका परलोकवास हुआ। इनके पिता का नाम राव दालतिसिंह
धीर पितामह का राव पंचमसिंह था। राव हिंदूपत सिपाही-विद्रोह
के समय राजमक बने रहे। इससे सरकार ने खुश होकर इन्हें
५००० नकद पारितोषिक मे दिए।

७३—राव हिंदूपत का स्वर्गवास होने पर छत्रधारीसिंह गोद लिए गए। इनको वि० सं० १-६३४ मे राव बहादुर की पदवी मिली। वि० सं० १-६४४ में ये सी० एस० झाई० की पदवी से विमूषित किए गए।

७४—वि० सं० १-६० में आपको राजा की पदवी दी गई है। राजा साहब को माल और दीवानी के सिवा फीजदारी के भी अधि-कार हैं। पर बड़े बड़े अपराध—जिनमे आजन्म कारागार, फॉसी या देश-निकाले की सजा दी जाती है—पोलिटिकल एजेंट नै।गाँव (छावनी) किया करते हैं। आपके ब्येष्ठ पुत्र का नाम हरपालसिंह है।

# अठभैया जागीर का हाल

७५—दीवान रायसिंह महाराज वीरसिंहदेव के पुत्र हरदील के प्रपीत्र थे। हरदील की महाराज वीरसिंहदेव ने बड़गाँव जागीर मे दिया था। बहुत दिनों तक यह जागीर इसी नाम से प्रसिद्ध रही। दीवान रायसिंह के ⊏ पुत्र थे। इन्होंने वि० सं० १८४७ मे जागीर के भी ८ भाग करके हर एक की एक एक भाग दे दिया। इससे यह जागीर अठभैया जागीर कहलाने लगी। इसमें करीं, पस-राई, टाराली, चिरगाॅव, धुरवई, विजना, टारी फतेपुर और बंका-पहाड़ी ये ८ जागीरें थीं।

७६-पोलिटिकल एजेंट नै।गॉव (छावनी) ने भ्रपनी वि० सं० १८७८ (सन् १०-१-१८२१) की रिपोर्ट मे यह लिखा था कि करीं श्रीर पसराई की रियासतें लावारिस हो जाने से अन्यान्य रियासतों में मिल गई हैं पर एचिंसन ट्रीट्रीज श्रीर सनद नामक पुस्तक में दूसरे कागजों के छाधार पर ऐसा लिखा है कि ये दोनों रियासतें भाँसीं मे मिला दी गई थीं। पीछे से ये सरकारी राज्य में शामिल कर ली गई'। ऐसे ही टारीली भी टेहरी ( श्रोड़का ) में शामिल कर ली गई थी। पर श्रॅंगरेजी राज-सत्ता स्थापित हो जाने पर वि० सं० १८७८ मे यह निर्धय हुआ कि टारीली जागीर ते। सरकार की देख-रेख मे रहे पर वार्षिक कर भाँसी की दिया जाय ध्रीर सेवा चाकरी तथा हाजरी श्रीड्छे में की जाय। पोछे से भाँसी की सरकार ने बराबर कर न पटने के कारण धुरवई, विजना, टोरी फतेपुर श्रीर वंका पहाड़ी में से कई गाँव निकाल लिए धीर टारीली भी लुखमनसिंह के पश्चात् छोड़ हो में मिल गई क्योंकि इनके कोई पुत्र न था। इससे टारीली का ३०००। वाकि कर श्रोड़छे से भाँसी को दिया जाने लगा। लक्जमनसिंह रायसिंह के पुत्र थे। जब वि० सं० १८८० मे उपयुक्त चारी जागीरदारी की सनदें दी गई तब उनकी सनदें। में जागीरें। के गाँव निकालने का हाल भी लिख दिया गया था।

### चिरगाँव

७७—रावबहादुर वखतसिंह ने एक इकरारनामा कंपनी की सरकार को तारीख २७-११-१⊏२१ को इस शर्त का लिख दिया था कि मैं श्रीर मेरे खानदान के लोग सदा सरकार श्रॅगरेज के शुभ-चिंतक श्रीर श्राज्ञाकारी बने रहेंगे। इससे इन्हें ता० ११-४-१८२३ को १० प्रामों की सनद दी गई थी पर इन्होंने सन् १८४१ में अँग-रेज-सरकार से राजविद्रोह किया इससे जागीर छीन ली गई।

# टारी फतेपुर

७८—दीवान रायिसंह ने टेारी फतेपुर की जागीर ध्रपने क्येष्ठ कुमार दीवान हिंदूसिंह को दो थी। इसके मरने पर दीवान मेदनी-मल को जागीर मिलो। दीवान मेदनीमल दीवान हिंदूसिंह के पुत्र थे। इनके कोई पुत्र न था। इससे इन्होंने विजना के जागीरदार दीवान सुरजनसिंह के छोटे पुत्र हरप्रसाद को गोद लेकर इसे ध्रपना उत्तराधिकारी बनाया।

७६—दीवान इरप्रसाद को सरकार ने वि० सं० १८८० (११-४-१८२३) में इस जागीर की सनद दी। इसमें १४ गाँव थे। ये वि० सं० १६१५ में मरे। इनके भो कोई संतान न हुई थी। इससे इन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व ही विजना की जागीर से कुँवर पृथ्वी-सिंह को गोद ले लिया था और इस गोदनामें को अँगरेज सर-कार ने भो स्वीकार कर लिया था। कुँवर पृथ्वीसिंह छोटे थे। इससे जागीर का प्रबंध हरप्रसाद की विधवा रानी करती रही। आज-कल राव अर्जुनसिंह जागीरदार हैं। इन्हें वि० सं० १६३७ में गद्दी मिली थी पर अधिकार वि० सं० १६५४ में दिए गए।

# धुरवई

८०—दीवान रायसिंह ने धुरवई की जागीर अपने चैाथे पुत्र अमानसिंह (मानसिंह) को दी थी। इसके खेतसिंह, जयसिंह और जसवंतसिंह ये तीन लड़के थे। अँगरेजी राज्य स्थापित होने के समय सरकार ने दीवान बुधसिंह को वि० सं० १८८० (११-४-१८२३) में सनद दी थी। ये जयसिंह के लड़के हैं। इसमें पांव थे जिनमें से ६ तो इस इलाके के थीर दो जतारा के थे। बुधसिंह के मरने पर नाहरसिंह को गद्दी मिली। नाहरसिंह वि० सं० १६०८ में मरे थीर रनजारसिंह जागीरदार हुआ। रनजारसिंह के ज्येष्ठ पुत्र का नाम कुँवर हमीरसिंह है।

#### विजना

दश—विजना की जागीर दीवान रायसिंह ने अपने पुत्र सामंत-सिंह को वि० सं० १८४७ (१७६० ई०) में दी थी। दीवान सामंतिसिंह के ३ बेटे थे—अजीतिसिंह, जगतराज और प्रानसिंह। अजीतिसिंह के पश्चात् दीवान सुरजनसिंह ने गही पाई। ये सात भाई थे। सुरजनसिंह को कंपनी की सरकार ने वि० सं० १८८० (११-४-१८२३ ई०) में जागीर की सनद दी। इसमें ६ गाँव थे।

दर—सुरजनसिंह वि० सं० १८६६ में मरे और खांडेराय इनके ज्येष्ठ पुत्र जागीरदार हुए। इनकी दुर्जनसिंह भी कहते थे। ये दे। माई थे। खांडेराय ने लगभग ११ वर्ष राज्य किया। ये वि० सं० १६०७ में मरे। इनके पश्चात् मुकुंदसिंह ने गही पाई। इनके मर्दन-सिंह, रतनसिंह और हीरासिंह तीन पुत्र और दे। पीत्र (हीरासिंह के पुत्र ) हिम्भतसिंह और खांड्सनसिंह नाम के हैं।

८३—दीवान अजीतिसंह के ७ बेटे थे। इनमें से बखतिसंह चिरगाँव श्रीर धुरमंगद टोरी फतेपुर की जागीर में गोद गए श्रीर कुँवर विजयबहादुर की उसके चचा प्रानिसंह ने गोद जिया था।

# बंका-पहाड़ी

८४—पहाड़ी जागीर के संस्थापक दीवान उम्मेदसिंह हैं। ये दीवान रायसिंह के पुत्र थे। इन्हें ५ गाँव मिले थे। परंतु मरहठों की चढ़ाई के सभय ४ गाँव निकल गए। कहा जाता है कि जागीर

पर भाँसी का खिराज बाकी रह गया था। इससे भाँसी के तत्का-लीन सूबेदार ने ४ गाँव निकाल लिए। संभवत: यह हाल वि० सं० १८७८ का होगा।

प्र—दीवान उम्मेदसिंह के पश्चात् दीवान बंका दुर्गसिंह ने जागीर पाई थी। इनके दीवान बंका छत्रपित श्रीर दीवान बहादुरसिंह ये दो खड़के थे। दीवान बंका दुर्गसिंह ने भी अपनी जागीर दोनों कड़कों को दे दी थी। दीवान छत्रपित के दीवान शत्रुजीतसिंह श्रीर बंका ईश्वरीसिंह ये दो खड़के थे। दीवान बंका ईश्वरीसिंह को सरकार ने वि० सं० १८८० (११-४-१८२३) में जागीर की सनद दो थी। दीवान बंका ईश्वरीसिंह के भी बंका विजयबहादुर, परतापित श्रीर परवतसिंह ये तीन खड़के थे। दीवान बंका ईश्वरीसिंह वि० सं० १८०७ मे मरे।

्६—दीवान बंका ईश्वरीसिंह के मरने पर दीवान बंका विजय-बहादुर गही पर बैठे। ये भी वि० सं० १-६२८ में परलोक सिघारे धीर जागीर दीवान बंका प्यारेजू को दी गई। ये वि० सं० १-६४७ में मरे। इनके बाद बंका मिहरबानसिंह गही पर बैठे।

# बेड़ी का हाल

८७—बेड़ी जागीर के संस्थापक (पानेवाले) अछर जू (अवल जू) पँवार ठाकुर थे। इनके पितामह दीवान पृथ्वीपितिसिंह कहैं या के रहनेवाले थे। यह प्राम ग्वालियर रियासत में है। इनके पुत्र का नाम महिमाराय था। दीवान अछरजू अठारहवी शताब्दी के अंत में संडी (जिला जालीन) में आकर रहने लगे थे। इनका विवाह जैतपुर के राजा जगतराज की कन्या के साथ हुआ था। इस विवाह में राजा जगतराज ने इन्हें १२ लाख की जागीर दहेज में दी थी। इस जागीर में डमरी, ददरी और चिल्ली नाम के प्राम भी थे। दीवान श्रञ्जरजू के उमराविसंह, गंधर्वसिंह, खुमानसिंह धीर विजयसिंह नाम के ४ बेटे थे। दीवान श्रञ्जरजू के मरने पर खुमान-सिंह ने जागीर पाई। जब तक खुंदेखों की सत्ता रही तब तक जागीर को किसी प्रकार की हानि न पहुँची। पर पीछे से जागीर का बहुत सा भाग निकल गया, यहाँ तक कि सिर्फ ददरी, उमरी धीर चिल्ली प्राम ही रह गए। खुमानसिंह के पश्चात् दीवान जुगलप्रसाद की जागीर मिली। श्रलीबहादुर की चढ़ाई के समय जुगलप्रसाद के पास ३ गाँव थे। इससे नवाब श्रलीबहादुर ने इन्हीं तीनीं गाँवों की सनद दी थी।

प्य अगरेजी राज-सत्ता स्थापित होने के समय जब अँगरेजों और गोविंदराव से संधि हुई तब अँगरेजों ने इस जागीर में से चिल्ली और ददरी निकाल लिए। अब सिर्फ डमरी ही रह गई। इससे वि० सं० १८६६ में इसी की सनद दी गई। जुगलप्रसाद वि० सं० १८७१ में मरें। इनके पुत्र न था इससे इनके चचेरे भाई रावजू के पुत्र फेरनसिंह गोद लिए गए। रावजू गंधर्वसिंह के पुत्र और अञ्चल्ल के पीत्र थे। इस समय फेरनसिंह के पिता रावजू जीविंद थे और नियमानुकूल यही गही पाते परंतु इन्होंने स्वतः फेरनसिंह की गोद लेने के लिये कहा था।

पर- फोरनिसंह के मरने पर वि० सं० १ ६१४ में राव विश्व-नाथिसंह को जागीर दी गई। परंतु ४ ही वर्ष के बाद वि० सं० १ ६१ प्र में विश्वनाथिसंह भी मर गए। इनके मरने पर इनकी विधवा रानी ने अपने दूर के एक रिश्तेदार बल्लभद्रसिंह को गोद लेना चाहा। परंतु सरकार ने जागीरदार के भनीजे विजयसिंह को गोद लेने की सलाह दी धीर वही गोद लिया गया।

-६०--राव विश्वनाथिसंह ने विद्रोह के समय सरकार की बड़ी सहायता की थी। इससे सरकार ने गद्दीनशीनी का नजराना, जे हर रियासत से सरकार को दिया जाता है, बंद कर दिया। विजयसिंह की मृत्यु के पश्चात् रघुराजसिंह ध्रीर उनकी मृत्यु के पश्चात् वि० सं० १-६६१ में लोकेंद्रसिंह की गही दी गई।

## बीहर का हाल

दश—"एचिंसन के ग्रहदनामें" नाम की पुस्तक में बीहट की जागीर के विषय में सिर्फ इतना ही लिखा है कि यह जागीर ग्रेडिका वंश की एक शाखा है परंतु श्यामलालजी ने दर्दू माषा में जो बुंदेलखंड का इतिहास लिखा है उसमें इसके संस्थापक की वंशा-वली का विशेष वर्धन है। उन्होंने यहाँ के जागीरदार की ग्रर्जुन-पाल के पुत्र सोहनपाल का वंशज माना है ग्रीर वंशावली इस प्रकार बतलाई है।

-१२—अर्जुनपाल के सोहनपाल, दयापाल धीर वीर, ये तीन लड़ंके थे। सोहनपाल के इंद्रजीत धीर इसके परसराम हुए। परसराम के ३ पुत्र थे। इनमें से मफले पुत्र राव नारायणदास के भीम-सेन धीर रूपशाह ये देा पुत्र हुए। रूपशाह के एक ही लड़का मानशाह हुआ पर इसके जामशाह, अचलिसंह धीर महाराजिसंह ये ३ पुत्र हुए। ऐसे ही जामशाह के भी निरंद्रसिंह, समासिंह धीर माखनजू ये तीन लड़के थे। समासिंह के लड़के का नाम दोवान खुमानिसंह था। खुमानिसंह के दोवान सरदारिसंह, दीवान अपर-बलिसंह, सकतिसंह और सबदलिसंह ये ४ लड़के थे।

-३—सोहनपाल को कोटरा जागीर मे मिला था। इसका लड़का इंद्रजीत वि० सं० १५०७ मे इटौरा में रहने लगा। इससे इसके क्श्रज इटौरिया कहलाए। इसी से बीहट के जागीरदार भी इटौरिया कहलाते हैं। परसराम के तीन लड़कों मे से राव नारायण-दास ने गुढ़ा जीता इससे ये गोढ़हा कहलाए।

दश—बीहट जागीर की कब, किसने श्रीर कैसे कायम किया— इसका तो पता लगता नहीं; पर ऐसा भी कहना श्रनुचित न होगा कि एक के बाद दूसरे जागीर की गदी पर बैठते गए, यहाँ तक कि नवाब श्रलीबहादुर की चढ़ाई के समय भी यह ज्यों की त्यों बनी रही।

स्थ-अगरेको राज-सत्ता स्थापित होने के समय बीहट में अपर-बलसिंह और लोहरगवाँ में इनके चचेरे माई दोवान घाधूसिंह के लड़के दीवान छतारेजू थे। पर जागीर के सातों गाँवों की सनद दीवान अपरबलसिंह को वि० सं० १८६४ (२२-६-१८०७ ई०) में मिली और दीवान छतारेजू ने, जो लोहरगवाँ में रहते थे, लोहर-गवाँ की सनद पाई। दीवान अपरबलसिंह के मरने पर राव वेंकट-राव गदी पर बैठा। यह वि० सं० १८८५ तक जीता रहा। इसके मरने पर राव कमोदिसिंह वि० सं० १८८५ में जागीर का अधिकारी हुआ। यह वि० सं० १६०३ में परलोक को सिघारा। इसके मरने पर हिरदेशाह को गदी मिली पर यह ३ ही वर्ष के भीतर वि० सं० १६०६ में मर गया।

-६६—हिरदेशाह के मरने पर कमोदसिंह के भाई गोविंददास को जागीर मिली। राव गोविंददास सं० १-६२-६ (-६-४-१८७२) में मरा और राव महमसिंह को जागीर मिली।

## गरैली का हाल

-६७—गरैली की जागीर दीवान गोपालसिंह को वि० सं० १८६-६ में श्रॅंगरेज-सरकार ने दी थी। दीवान गोपालसिंह दीवान भगवंतसिंह के पुत्र हैं। इनकी वंशावली इस प्रकार बतलाई जाती. है कि राव खदयाजी के क्रमानुसार प्रेमचंद, मानशाह, इंद्रमन, शाह-मन, पर्वतसिंह, श्रनिरुद्धसिंह, श्रजीतसिंह श्रीर भगवंतसिंह हुए। €्र—पूर्व में गोपालसिंह जस्सो के जागीरदार दुर्जनसिंह व हरी-सिंह के यहाँ नौकर था। दीवान दुर्जनसिंह महाराज छत्रसाल के पुत्र भारतीचंद के पुत्र हैं। गोपालसिंह ने अलीवहादुर की चढ़ाई के समय कोटरा इलाका अपने अधिकार में कर लिया था। नवाब ने इसे अपने अधीन करना चाहा पर न कर सका। यह जैसा शूर था वैसा ही निर्मीक भी था। यह अपने विरोधियों से लड़ने के लिये सदा तैयार रहता था।

स्क-श्रॅगरेजी राज-सत्ता स्थापित होने के समय भी इसने श्रॅगरेजों का घोर विरोध किया। अनेक बार सेना भेजने पर भी ये इसे वश न कर सके। पर पीछे से अन्यान्य लोगों के समान माफी मिलने श्रीर जागीर पाने की शर्त पर गोपालसिंह ने भी आत्म-सम-पेण कर दिया। इससे श्रॅगरेज सरकार ने इसे वि० सं० १८६६ (१२-२-१८१२) में १८ गाँवों की सनद दे दी। पर पीछे से पन्ना के राजा किशोरसिंह ने इन गाँवों का दावा किया और जाहिर किया कि सेवा-चाकरी के बदले ये गोपालसिंह को दिए गए थे। परंतु वि० सं० १८७८ की वहकीकात से सेवा-चाकरी के बदले इन गाँवों का दिया जाना प्रमाणित न हुआ। इससे ये सब गाँव गोपालसिंह के पास ही बने रहे। यह वि० सं० १८८८ में मरा।

१००—गोपालसिंह के मरने पर इसके बेटे दीवान पारीछत ने जागीर पाई। परंतु राज-विद्रोह के समय ग्रॅंगरेजों के प्रति इसका व्यवहार भ्रच्छा न था। इससे इसे भ्रपनी जागीर के बाबत संदेह होने लगा। इसलिये इसने भ्रपने जीते-जो भ्रपने पुत्र रनधीर को राज्य देने की सरकार से भ्रनुमित चाही। परंतु स्वीकृति मिलने के परचात् दोनों में भनवन हो गई। तब पारीछत ने उसके भरण-पोषण के लिये एक गाँव दे दिया। रणधीर वि० सं० १-६४० मे मर गया। इसके भरने पर पुत्रशोक के कारण दीवान पारीछत ने रण-

धीर के पुत्र चंद्रभानिसंह को वि० सं० १-६४१ (१०-१०-१८८४ ई०) में राजगही दे दी। उस समय यह छोटा था। इससे सरकार ने जागीर ' का प्रबंध किया। इसे वि० सं० १-६६१ में अधिकार दिए गए।

#### खनियाधन का हाल

१०१—खिनयाधन एक छोटी सी रियासत है। पूर्व में यह इलाका भी थ्रोड़का रियासत में था। यहाँ के राजा उदोतसिंह ने इसे अपने खड़के अमरसिंह को वि० सं० १७८१ में दिया था। इसमें मोहनगढ़ और अहार भी शामिल था। पोछे से मरहठीं की चढ़ाई के समय यह थ्रोड़छे से अलग कर दी गई। पेशवा ने इसे वि० सं० १८०८ में सनद दी थ्रीर यह कॉसी के अधीन कर दी गई।

१०२—संवत् १८७४ में जब बुंदेलखंड में ऑगरेजी राज-सत्ता स्थापित हो गई तब यहां का राजा मा अधीन हो गया। परंतु वि० सं० १-६११ में जब भांसी में ऑगरेजी राज्य स्थापित हो गया, तब यहां के राजा ने ऑगरेजों से स्वतंत्र सनद चाही। इस समय खिनयाधन में राजा पृथ्वीपाल का राज्य था। अमरिसह से लेकर पृथ्वीपाल तक महाराजदेव और जवाहरसिंह इन दे। राजाओं ने भी राज्य कर लिया था। पर महाराजदेव ने कितने वर्ष राज्य किया इसका ठीक पता नहीं लगता। जवाहरसिंह असाढ़ सुदी ३ वि० सं० १८-६-६ (११-७-१८४२) को मरा। राजा पृथ्वीपाल के सतरजीतिसिंह, खुमानसिंह और गुमानसिंह, ये तीन लड़के थे। राजा पृथ्वीपाल अगहन सुदी १३ संवत् १-६१-६ में बसई नामक प्राम में परलोक की सिधारा। इस समय राव खुमानसिंह को गही मिलती पर अपने पिता की सृत्यु के सातवें दिन ये भी चल बसे। इससे राव गुमानसिंह को जागीर दी गई।

१०३—यहाँ के राजा ने भव तक ग्रॅगरेजी सरकार को किसी
भी प्रकार का इकरारनामा नहीं लिखा था। इससे गोद लेने की
सनद देने के पूर्व सरकार ने इससे इकरारनामा ताबेदारी लिखवा
लेना उचित समका। इससे राजा गुमानसिंह ने वि० सं० १६२०
(१-५-१५६३) मे इकरारनामा ताबेदारी का लिख दिया। अतः
इसे गोद लेने की सनद दी गई। यह ७ वर्ष राज कर भगहन सुदी
६ वि० सं० १६२६ (१२-१२-१८६६) में परलोक को सिघारा।
इसके मरने पर कुमार चतरसिंह ने गदी पाई। इस समय चतरसिंह केवल ७ वर्ष का छोटा सा बालक था। इससे प्रबंध
इनकी मा करती रही। पर पीछे से एक प्रबंधक भी नियत कर
दिया गया था। इन्हें संवत १६३४ में राजा की पदवी दी गई है।

नैगवाँ रिबर्ड का हाल

१०४—जैतपुर के पास किसी गाँव में अनंतराम दै। आ रहता था। उसके लक्षमनसिंह और दलसिंह नाम के दे। लड़के थे। अनंतराम एक साधारण आदमी था। यह मनेशी आदि चराकर अपनी गुजर किया करता था। पर इसका लड़का लक्षमनसिंह एक होनहार बालक था। "होनहार विरवान के होत चीकने पात" की कहावत उसके लिये बहुत उपयुक्त होती है।

१०५—जिस समय जैतपुर के राजा किशोरसिंह ने नवाब अली-बहादुर के साथ कालिंजर पर चढ़ाई की इस समय किशोरसिंह के साथ ल्रां काने पर इसका डत्साह बहुत बढ़ गया। अलीबहादुर की वि० सं० १८५६ में, कालिंजर में, मृत्यु हो गई। तब किशोरसिंह जैतपुर चला आया। यहाँ आवे ही ल्रां कानिसंह ने लूट-मार शुरू कर दी।

१०६ — उस समय राज्य-व्यवस्था ठीक नहीं थी। जिसकी बाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ हो रही थी। इतने में

भूगरेजी राजसत्ता स्थापित होने लगी। लल्लमनसिंह ने भ्रीर लोगों की देखा-देखी यह मौका हाथ से न जाने दिया। यह भजयगढ़ के राजा बखत सिंह के साथ भूगरेजों से मिला। इन्होंने इसे वि॰ सं० १८६४ (१८-६-१८०७) में नैगवाँ भ्रादि ५ गाँवों की सनद दी। यह वि॰ सं० १८६५ में परलोक की सिधारा। भ्राजकल इस जागीर को नैगवाँ रेबई कहते हैं।

१०७— खळमनसिंह के मरने पर इसके खड़के जगत्सिंह ने जागीर पाई। खळमनसिंह की हीनहथाती सनद दी गई थी। इससे उसके मरते ही जागीर छीन ली जाती परंतु उस समय ऐसा करना उचित न समका गया थीर अधिकार उसके ज्येष्ठ पुत्र जगत्सिंह की दे दिए गए। पीछे से जागीर जन्त करने का प्रश्न उठा पर इस समय यही निश्चय हुआ कि जागीर जगत्सिंह के मरने पर जन्त कर ली जाय। इस वीच में जगत्सिंह ने यह दरखास्त दी कि मेरे मरने पर मेरी की सवाई खाड़ली दुखैया की जागीर दी जाय। इसकी मंजूरी भी मारत-सरकार से था गई। पीछे से अन्यान्य राजाओं के समान इसकी भी वि० सं० १८१६ में गोद लोने की सनद मिल गई। यह संवत् १८२४ (ता० २८-६-१८६७) में परलोक की सिवारा।

१०८—वि० सं० १६०७ में यह तजवीज हुई थी कि जगत्सिंह के मरने पर जागीर जन्त कर ली जाय पर पीछे से उसे गोद लेने की सनद भी मिल गई थीर भारत-सरकार ने उसकी विधवा की जागीर का प्रवंध करने की मंजूरी भी दे दी थी। इससे जन्ती का किर कोई प्रश्न न उठा। जागीरदार जगत्सिंह की विधवा की सवाई लाड़ली दुलैयाने क्वेंबर विश्व-नाथसिंह की गोद लिया है। यह वि० सं० १६३६ में पैदा हुआ था।

## कदै।रह अर्थात् बावनी का हाल

१०६—कदौरह दर्भ बावनी की रियासत की स्थापित करनेवाला नवाब गाजीददीन है। यह श्रासकजाह निजामुल्मुल्क का दत्तराधिकारी (नाती) था। गाजीडदीन हैदराबाद का निजाम श्रीर दिल्ली के बादशाह का मंत्री भी था। इस रियासत के स्थापित होने का हालं इस प्रकार बतलाया जाता है कि जब गाजीवहीन अपने पिता से नाराज होकर दिचण की धार जा रहा था उस समय पेशवा ने इसे यह जागीर दी थी। परंतु इतिहासों से ऐसा पता लगता है कि जब गाजीउद्दीन ने वि० सं० १८४१ में पेशवा से संधि की थी तब इसने कालपी के पास गाजी उद्दीन की ५२ गाँव की रियासत दी थी। पर पीछे से कालपी के सूबेदार ने इस रियासत में से ३ गाँव निकाल लिए थे। इससे नवाव नसी ठहीला के पास ४€ ही गाँव रह गए थे। इससे ग्रॅंगरेजी भमलदारी स्थापित हाँने के समय नवाब नसी हहीला जफरजंग की इन्हीं गाँवें की सनद दो गई थी। पीछे से नवाब ने तीनों गाँवें के मिलने के लिये एक दरखास्त दी: पर उस समय तक कालपी के नाना गीविंदराव का फैसला नहीं हुआ था, अतः भैसला होने तक कार्रवाई स्थगित रही पर पीछे से ये तीनी प्राम सरकार ने नवाब की वापस कर दिए। यह संवत् १८७२ (११-५-१८१५) में; कालपो में, मरा।

११०—इसके पीछे इसका खड़का नाजिमुद्दीला नवाब ममीरुल्-मुल्क जफरजंग गद्दी पर बैठा भीर इसके बाद नसीरुल्मुल्क नवाब मुहम्मद हुसेनला ने गद्दी पाई। यह २२ वर्ष राज्य कर वि० सं० १८-६५ (१८-१०-१८३८) में परलोक को सिधारा।

१११—इसने वि० सं० १६१३ में मक्का जाने की इच्छा प्रकट की। इससे इसने अपने बेटे मेहदोहुसेनखाँ को गद्दी दिलवा दी और भावी भगड़े मिटाने के लिये अपने कुटुंब के अन्य मनुष्यों को ६०००) रूपए प्रति वर्ष नक्द मुकर्र कर दिए। इतने में बलवा ग्रुक हो गया इससे नवाब मका न जा सका। यह संवत् १६१६ में मरा। मेहदीहुसेनखाँ मुहम्मदहुसेनखाँ के समय से ही राज्य-प्रबंध कर रहे

ये धीर ये ही न्येष्ट पुत्र थे। इससे इन्हों को गद्दी मिली। पर ग्रुहम्मद हुसेनखों के द्वितीय पुत्र अन्दुल्लाखाँ ने मेहदीहुसेन को नाजायज लड़का कहकर उसके विरुद्ध दरखास्त दी पर तहकीकात से उसका दावा भूठा निकला। इससे वही गद्दी पर कायम रहा।

- ११२—राजविद्रोह के समय मुहम्मदहुसेनखाँ श्रीर उसके ज़ड़के मेहदीहुसेनखाँ ने कई श्रारेजों की जान बचाई थी। इससे मेहदीहुसेनखाँ को वि० सं० १-६१-६ में मुसलमानी धर्म-शास्त्र के श्रानुसार गोद लेने की सनद दी गई। यह वि० सं० १-६५० में मरा।

इसके मरने पर इसके भवीजे रियाजुल्हसनखाँ को गद्दी मिली पर यह छोटा थाँ। इससे सं० १६५६ तक सरकारी प्रवंध रहा।

## जुगासी का हाल

११६—लुगासी जागीर का प्राचीन इतिहास ते। उपलब्ध नहीं है
पर तवारीखें। से ऐसा पता चलता है कि महाराज छत्रसाल के पैत्र धौर
राजा हिरदेशाह के पुत्र सालिमसिंह (जालिमसिंह) गोद में भ्राप थे।
अलीवहादुर के समय इनके पुत्र दीवान धीरजसिंह के पास सिर्फ
७ ही प्राम थे। इससे भ्रॅगरेजी राजसत्ता स्थापित होने के समय थे।
इसते के भ्रधिकारी बने रहे धौर वि० सं० १८६५ (६-१२-१८०८)
में इन्हें उन्हीं ७ गाँवों की समद दी गई।

११४—दीवान धीरजिसंह वयोवृद्ध थे। इससे इन्होंने अपने जीवन-काल ही में अपने द्वितीय पुत्र सरदारिसंह को गद्दी देने की सरकार से अनुमति चाही क्योंकि इनके ज्येष्ठ पुत्र पदुमिसंह ने ४ वर्ष पूर्व वि० सं० १८६७ में इनसे विद्रोह किया था। जब अँगरेजी सेना ने इन पर चढ़ाई की थी तब इन्होंने आत्म-समर्पण किया था। इससे शांतिपूर्वक रहने और भविष्य में गद्दी का दावा न करने की शर्त पर भरण-पोषण के लिये इन्हें अलग जमीन दे दी गई थी।

परं दीवान धीरजसिंह वि० सं० १८७६ में परलोक की सिघारे धीर सरदारसिंह ने जागीर पाई।

११५—सिपाही-विद्रोह के समय सरदारसिंह राजभक्त बना रहा। इससे विद्रोहियों ने इसके कई गाँवों को उजाड़ डाला। विद्रोह शांत होने पर भ्राँगरेज सरकार ने इसे वि० सं० १-६१७ में रावबहादुर की पदवी भ्रीर १०००० रूपए का खिल्र अत (सिरोपाव) दिया। इसके सिवाय २००० रूपए सालाना भ्रामदनी के ४ गाँव भी जागीर में दे दिए। विक्रम संवत् १-६१७ (८-४-१८६०) में इसका स्वर्गवास हो गया।

११६—इसके खेष्ठ पुत्र सूरविसंह का पहले ही स्वर्गवास हो गया था। इससे इसके पौत्र (सूरविसंह के पुत्र) होरासिंह को गदी दी गई। इसके पितामह सरदारिसंह को सरकार ने बगावत के समय शांति स्थापित करने के जो २०००) रुपए सालाना आमदनी के ४ गाँव जागीर में दिए थे उनमें से एक गाँव में नौगाँव छावनी के रिसाले के लिये घास रखवाई जाती थी। इससे इसने वहाँ गाड़ियों के आने-जाने के लिये सड़क बनवाने और उसे सदा साफ रखने के लिये एक इकरारनामा वि० सं० १-६१-६ (२५-१-१-६२) में लिख दिया था। यह वि० सं० १-६२-६ (अप्रैल सन् १८०२) में मरा।

इसके मरने पर खेतिसिंह की गद्दी दी गई। यह सं० १-६५-६ में मरा श्रीर दीवान छत्रपतिसिंह जागीर के अधिपति हुए।

#### सरीला का हाल

११७—महाराज छत्रसाल के पुत्र जगत्राज के लड़के पहाड़सिह की जैतपुर का राज्य मिला था। इसके गजसिंह छीर
अमानसिंह ये दो लड़के थे। गजसिंह को जैतपुर मिला। इसने
अपने हिस्से में से अपने भाई अमानसिंह को सरीला जागीर में
दे दिया था। अमानसिंह के खेतसिंह और तेजसिंह ये दे।
लड़के थे। अमानसिंह के मरने पर तेजसिंह ने जागीर पाई।

यह जागीर वि० सं० १८१२ के लगभग स्थापित हुई है। इसकी स्थापना करनेवाले तेजसिंह के पिता ध्रमानसिंह ही हैं।

११८—नवाब अलीबहादुर ने तेजिसिंह की कुल जागीर जन्त करें ली पर पीछे से राजा हिम्मतबहादुर के कहने पर उसे कुछ इलाका दे दिया। जिस समय वुंदेलखंड में श्रॅगरेजी राजसत्ता स्थापित हो रही थी उस समय तेजिसिंह के पास सरीला गाँव श्रीर उसकी गढ़ी तथा कुछ गाँव थे, जिनकी वार्षिक श्रामदनी २०००) रुपए थी। इससे कंपनी की सरकार ने उसे १०००) रुपए माहवार श्रीर भी सरकारों खजाने से देना नियत कर दिया। पीछे से तेजिसिंह ने श्रपनी जागीर वापस पाने के लिये कंपनी की सरकार से निवेदन किया इससे उसे २३६००) वार्षिक श्रामदनी की जागीर वि० सं० १८६४ (१७-१-१८०७) में श्रॅगरेजी सरकार ने ही। इसमें सरीला सहित कुल ११ गाँव थे। पर इसे जी एक इजार रुपए माहवार सरकारी खजाने से मिलते थे वे वंद कर दिए गए श्रीर इसे सनद दे दी गई।

११-८—तेनसिह के मरने पर इसका लड़का अनिरुद्धसिह नागीर-दार हुआ। यह बहुत ही अच्छा प्रवंधक था। इसके प्रवंध से सारी प्रना खुरा रहती थी। यह मित्रव्ययी भी ऐसा था कि इसने अपने खजाने में कई लाख रुपए जमा कर लिए। अनिरुद्धसिह के भाई का नाम बुद्धि-सिह और लड़कों के नाम दलीपसिह, जवाहरसिह और हिदूपत थे। अनिरुद्धसिंह के मरने पर वि० सं० १८-६-६ (२३-३-१८४२) में हिंदूपत को जागीर मिली। इनके भाई जवाहरसिह का वि० सं० १८-६५ में ही स्वर्धवास हो गया था। हिंदूपत के भानुप्रताप नाम का एक ही लड़का था, पर यह हिंदूपत के सामने ही मर गया था।

१२०—हिंदूपत ने अपनी जेठा रानी की गोद लेने का अधिकार अपने मरने के समय दे दिया था। इससे इसने खलकसिंह की गोद लिया। यह महाराज जगत्राज के पुत्र केहरीसिंह के वंश में से था। इसके अर्जुनसिंह, अर्जुनसिंह के जसवंतसिंह धौर इसके फतेसिइ हुए। फतेसिइ के लड़के का नाम बखतिसिंह था। खलक-सिंह बखतिसिंह का पौत्र धौर समरिसंह का पुत्र था। गोद लेने के समय यह बहुत ही छोटा था, इससे राज-प्रबंध इसकी मा, हिंदूपत की जेठी रानी, करती रही। खलकिसिंह के लड़के का नाम पहाड़-सिह है। यह संवत् १-६५७ में गदी पर बैठा था।

#### जिगनी का हाल

१२१—महाराज छत्रसाल के एक पुत्र का नाम पदुमसिंह था। इन्हें कोई जागीर न मिली थी। इससे इनके मामा ने इन्हें छपने यहाँ बुलवा लिया। ये छपनी जागीर जिगनी में रहते थे। इनके कोई संवान न थी। इससे उनकी जागीर और संपत्ति के छिषकारी ये ही हो गए। पीछे से पदुमसिंह ने छपने बाहुबल से इसे और भी बढ़ा लिया। वि० सं० १७८७ में इन्होंने बदौरा और रायसिन भी जीतकर छपने राज्य में मिला लिए। परंतु इतने बढ़े राज्य का प्रबंध वे न कर सके। इधर मराठों की चढ़ाइयाँ भी शुरू हो गई जिससे इनका राज्य बहुत घट गया। यहाँ तक कि इनके मरने पर इनके पुत्र लक्ष्मण-सिंह के पास सिर्फ राठ और पड़वारी के परगने ही रह गए थे।

१२२—ग्रॅंगरेजी राजसत्ता स्थापित होने के समय इनके पास
वि० सं० १८६१ में १६ प्राप्त थे। पर ये बड़े ही चहंड प्रकृति के थे।
इससे दस गाँव छीन लिए गए, सिर्फ ६ ही बाकी रह गए। इससे
वि० सं० १८६७ (१०-१२-१८१०) में इन्हें उन्हीं ६ मीजों की
सनद मिली। ये वि० सं० १८८७ में मरे, पर इनके कोई पुत्र न
था। इससे ग्रॅंगरेज सरकार ने जागीर जन्त करने का विचार किया।
पर इस समय रानी गर्भवती थी इससे जन्ती का विचार कुछ दिनों
के लिये रोक दिया गया। पीछे से भोपालसिंह पैदा हुआ धीर
इसी को जागीर दे दी गई पर राज्य-प्रवंध इसकी माता करती रही।

१२३—वि० सं० १८६७ में इससे छीर इसके आई से, जो इसे सलाह दिया करता था, विगाड़ हो गया। इससे सरकारी प्रबंधक नियत किया गया। भोपालसिंह के सयाने होने पर इसे वि० सं० १६०२ में अधिकार दिया गया। पर यह बहुत ही कमजोर दिमाग का था, इससे प्रबंध न कर सका छीर राज्य में उपद्रव होने लगे। फलत: बाध्य हो सरकार को फिर राज-प्रबंध सँमालना पड़ा। यह वि० सं० १६२७ में निस्संतान मरा। इससे पन्ना के राजा महाराज नुपत्सिंह के पुत्र लुक्मणसिंह गोद लिए गए। पर इसके भी पुत्र न हुआ। इससे महाराजा चरखारी के पुत्र भानु-प्रतापसिंहजी वि० सं० १६४६ में गोद लिए गए।

१२४—कपर जिन राज्यों का वर्णन हुआ है वे सब महाराज छत्रसाल के विशाल राज्य के छोटे छोटे दुकड़े हैं। जो राज्य किसी समय मुगल-सम्राट् का मान-मर्दन करने की तैयार रहता था वही आज गृह-कलह के कारण स्वतः पद-दिलत हो गया। बुंदेले लोग महाराज छत्रसाल के आदर्शों को भूल गए और अपने भाइयों का खून बहाने में भी उन्होंने पाप न माना।

१२५—कोठी पर एक छोटी सी रियासत है। पूर्व में यह पत्ना के राजा के अधिकार में थी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ के बचेल राजा ने भाड़ों को निकालकर अपना राज्य कायम किया था पर समय सदा एक सा नहीं रहता। महाराज छत्रसाल ने यहाँ के तत्का-लीन राजा को परास्त कर उसे अपने अधीन कर लिया जिससे यह भी महाराज का करद राज्य हो गया। पर शेष बातों में स्वतंत्र ही सा था। नवाब अलीबहादुर के समय भी इसका अलग ही बंदोबस्त हुआ या पर यह पत्रा के अधीन माना जाता था। इसी से राजा किशोर की सनद में यह भी शामिल कर दिया गया था पर पीछे से इसकी सब ऊपरी बातों का विचारकर कंपनी की सरकार ने राय लाल दुनिया-

पितिसंह को वि० सं० १८६७ (७-१२-१८१०) में अलग सनद दे दी और वि० सं० १६१६ में राव बहादुरसिंह को गोद लेने की सनद दी मई। सिपाही-विद्रोह के समय यहाँ के राजा राजमक्त बने रहे इससे वि० सं० १६१५ में उन्हें राजा बहादुर की पदवी दो गई। पूर्व में राव बहादुर ही की पदवी थी। आजकल राजा बहादुर अवधेंद्रसिंह जागीरदार हैं। ये वि० सं० १६५२ में गही पर वैठे थे। जिस अकार कोठो में महाराज छत्रसाल के पूर्व स्वतंत्र राज्य था उसी प्रकार खचेहरा अर्थात् नागोद और सुहावल भी स्वतंत्र राज्य थे। पर महाराज छत्रसाल ने इनके राजाओं को भी परास्त कर अपने अथीन कर लिया था। इससे ये रियासतें भी राजा किशोरसिंह की सनद में शामिल हो गई थीं पर पीछे से कंपनी की सरकार ने उचेहरा की सनद लाल शिवराजिसेंह की छीर सुहावल की राय लाल अमानसिंह को दे ही जिससे ये लोग भी पूर्ववत् स्वतंत्र हो गए।

े १२६—सागर के मराठों को गढ़ाकोटावाले मर्दनसिंह पहले से ही तंग कर रहे थे। ग्राबा साहब को मर्दनसिंह ने युद्ध में हरा दिया था परंतु फिर दिनकरराव ग्रजा ने उसे शांत कर दिया। पीछे से नागपुर के भींसला ने भी मर्दनसिंह को तंग किया परंतु उन्हें भी इसने हरा दिया। किंतु एक बार हारने के पश्चात् भींसले ने फिर भी गढ़ाकोटे पर श्राक्रमण किया। इस समय नागपुर के भींसले के पास सेना बहुत थी इसलिये मर्दनसिंह ने सेंधिया से सहायता माँगी। सेंधिया ने सहायता दी परंतु सहायता के बदले मर्दनसिंह से ग्राघा राज्य लेने का वचन ले लिया। सेंधिया की सेना मे जान वेपटिस्ट नाम के एक सेनापित थे। सेंधिया की सेना की सहायता से भेंसले की सेना हरा कर भगा दी गई। पहले ठहराव के श्रनुसार सेंधिया ने ग्राघा राज्य माँगा। इस समय मर्दनसिंह का देहांत हो गया था ग्रीर उनके पुत्र ग्रर्जुनसिंह राजा हुए थे। ग्रर्जुनसिंह ने ग्रपने

राज्य के दे। भाग कर दिए। उसमें से एक भाग सेंधिया की दिया गया। सेंधिया की गढ़ाकोटा, माल्रियान और उनके ग्रास-पास का इलाका मिला। शाहगढ़ श्रीर उसके ग्रास-पास का इलाका मर्जुन-सिंह के पास रहा। देवरी, नाहरमऊ श्रीर गैरिकामर—गढ़ाकोटा के साथ—सेंधिया के पास गए।

१२७—सागर के स्वेदारों को सेंधिया का यह कार्य बहुत बुरा खगा। गढ़ाकोटा धीर शाहगढ़ पहले सागरवालों के ध्रधीन थे। ध्रव इनका सागर से कोई संबंध न रहा धीर ये सब सेंधिया के ध्रधिकार में ध्रा गए। सागर में मराठों की ध्रोर से सब कार्य दिनकरराव ध्रजा करते थे। देवरी में सेंधिया धीर दिनकरराव ध्रजा मिले। यहाँ पर सेंधिया ने दिनकरराव को कैद कर लिया। फिर सेंधिया ने सागर को लूटा। परंतु दिनकरराव ने फिर सेंधिया से सुलह कर ली। दिनकरराव को राज-कार्य में विनायकराव चांदोरकर बहुत सहायता देते थे। कुछ दिनों के पश्चात् दिनकर-राव ध्रजा जालीन चले गए धीर सागर का सब प्रबंध विनायकराव चांदोरकर के ध्रधिकार में रहा।

११८—पहले यह ठहराव हो चुका था कि नाना साहब का पुत्र आबा साहब की विधवा की गोद में दिया जायगा। परंतु नाना साहब का पहला पुत्र अल्पायुषी होकर मर गया और दूसरा पुत्र आबा साहब की विधवा की गोद में न दिया गया क्योंकि नाना साहब ने उसे गोद में देना ठीक न समभा। इसिलये सागरवाले जालीनवाली से नाराज हो गए। सागर और जालीन से कोई संबंध न रहा। आबा साहब की विधवा का नाम कक्याबाई था और विनायकराव चांदोरकर कक्माबाई की ओर से सूबेदार थे। इस समय सागर में पिंडारे लोगों ने धूम मचाई पर विनायकराव ने उन्हें दबा दिया।

#### श्रध्याय ३३

#### पेशवाई का खंत श्रीर अँगरेजों का राज्य

१—जिस समय बुंदेल खंड में अँगरेजों ने अपना राज्य जमाया उस समय सारे भारतवर्ष में गड़बड़ मची हुई थी। विक्रम-संवत् १८६४ में लार्ड मिटो कंपनी की सरकार के गवर्नर हुए। इस समय राजपूताने के राजा लोग भी आपस मे लड़ रहे थे। उदयपुर की राजकुमारी कृष्णाकुमारी के कारण जयपुर और जोधपुर के राजाओं मे युद्ध हो गया। जब उदयपुर की राजकुमारी ने विष खाकर आत्महत्या कर ली तब वह युद्ध बंद हुआ। पिंडारे लोग मालवा, बुंदेल खंड और राजपूताने मे अपने दैंगरे कर रहे थे। सिर्फ पंजाब में ही इस समय महाराज रणजीतिसंह के कारण शांति थी। अँग-रेज लोगों ने भी रणजीतिसंह से सुलह कर ली थी।

२—इसी समय मराठों श्रीर श्रॅगरेजों से युद्ध हुआ। बाजी-राव पेशवा, सेधिया श्रीर होल्कर श्रॅगरेजों की बढ़ती रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। श्रॅगरेजों के गवर्नर लार्ड मिटा के चले जाने पर लार्ड हेस्टिंग्ज गवर्नर हुए। इन्होंने मराठों से विक्रम-संवत् १८७४ मे दूसरी संधि की। इस संधि के अनुसार बुंदेलखंड के मराठे श्रॅग-रेजों के श्रधीन हो गए श्रीर उनका संवंध पेशवा दरबार से जाता रहा। यह संधि मराठों की श्रोर से नाना गोविंदराव ने की। इस संधि की मुख्य शर्ते ये थीं—

- (१) संवत् १८६३ की संधि की शर्त जिनमें कोई फेरफार न हुआ हो ज्यों की त्यों रहेंगी।
- (२) ग्रॅंगरेज-सरकार राजाग्रें। के वारिसें। के राज्य पर कायम होने पर नजराना न लेगी और नाना गोविदराव का ग्रीर उनके वारिसें। का राज्य का मालिक होना स्वीकार करेगी।

- (३) यदि नाना गोविदराव के प्रांत पर कोई आक्रमण करेगा तो श्रॅंगरेज उनकी सहायता करेंगे श्रीर बाहरी दुश्मन या राजा से जो संधि श्रॅंगरेज करेंगे उसे नाना साहब को मंजूर करना होगा।
- (४) नाना साहब महोबे के आस-पास का इलाका आँग-रेजों को दें।
  - (५) नाना साहब बिना ग्रॅंगरेजों की ग्राज्ञा के किसी बाहरी शत्रु से न लड़ें श्रीर न उस पर ग्राक्रमण करें।
  - (६) नाना साहब सरकार ऋँगरेज की आज्ञा बिना किसी राजा से संधि न करें।
  - (७) मराठों ग्रीर ग्रॅंगरेजों की सीमा के भगड़ों का फैसला श्रॅगरेजों का पोलिटिकल सुपिरटेंडेंट करेगा। उसका फैसला नाना साहब को मानना पड़ेगा।
  - ( ) सागर के विनायकराव श्रीर जालीन के नाना साहब के वीच मे जो भगड़े होंगे उनका फैसला सरकार श्रॅगरेज के कहने के धनुसार ही होगा।
  - ( इ) यदि ग्रॅंगरेज-सरकार की फीज को नाना साहब के राज्य में से निकलने की जरूरत होगी तो नाना साहब उसे हर प्रकार की सहायता देते रहेंगे।

इस प्रकार यह संधि जालीन में तारीख १ फरवरी सन् १८१७ को हुई।°

<sup>(</sup>१) इस संघि के अनुसार निम्न-लिखित गांव अगरेजों को मिले— खंदेह, खुई, चांदे बुजुगं, बरदेई, बरै।ली, खैरार, अब्ररोन, बिहगा, कमा, हरयोली, फतेहपुर, रतवा, अपहोली, रेवंद, अिकहानी, बिहनी, अमखार, चमरकथा, खरा, करखा, लचहरा, कदार, कोदसा, खजहा, कमूखर, ऊजर-हटा, अकीना, मयानी, सदोई, कारधा, नूरपुर, खैरा, सरेखी, कंजुला, मोई, सोटई, सिरसई कर्ला, सिरसई खुदं, अधारी पुरना, कुस्यारी, खरदई, जसकुर माफी, खमरिया, कलकया, जरारा, लोई, मानपुर और नकरई।

३-इस संधि के थोड़े ही दिनों के पश्चात् मराठों श्रीर श्रॅंग-रेजों में फिर लड़ाई हो गई। उपर्युक्त संधि के अनुसार पूना के पेशवा ग्रॅंगरेजों के ग्रधीन हो गए श्रीर बुंदेलखंड पर पेशवा दरबारे का कोई अधिकार न रहा। इसलिये पेशवा बाजीराव ने फिर अँग-रेजों से स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया। पूना में जो ग्रॅगरेजों का रेजिडेंट रहता था उसे बाजीराव के इरादें। का हाल मालूम हो गया श्रीर वह पूना से भागकर किरकी पहुँचा। वहाँ पर भी पेशवा ने उस पर ब्राक्रमण किया परंतु रेजिडेंट की ब्रॅगरेजों से सहायता मिल जाने के कारण उसने पेशवा की हटा दिया। पेशवा की भागना पड़ा द्यौर क्रॅगरेजी सेना ने पेशवा का पीछा किया। पेशवा फिर बंदो कर लिया गया। नागपुर के भोंसले ने भी सीताबर्डी में श्रॅग-रेजों पर प्राक्रमण किया परंतु भीसले भी हार गए। होस्कर ने भी इसी प्रकार प्रयत्न किया परंतु होल्कर भी हार गए। इस युद्ध के पश्चात् वाजीराव पेशवा के सब प्रदेश विक्रम-संवत् १८७५ में भ्राँग-रेजों ने अपने अधिकार में कर लिए। बाजीराव कानपुर के पास बिठूर में रहने लगे और उन्हें ग्रॅगरेज सरकार की श्रोर से ८ लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलने लगी। मराठों को हराकर इस प्रकार श्रॅगरेज सारे मारतवर्ष मे सबसे श्रिधक बल्याली हो गए। बुंदेलखंड का ( बॉदे के समीप ) उत्तरीय भाग तो उनके राज्य में भ्रा गया था ध्रीर शेष भाग के राजाग्री ने भ्राँगरेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था पर जिन राजाग्रीं से पहले संधियाँ न हुई थीं उनसे भी अब संधियों कर ली गई और, इन संधियों के अनुसार, उन सब राजाग्रों ने भ्रामरेजों का भ्राधिपत्य स्वीकार कर लिया। इन सब बातों का उल्लेख पूर्व अध्याय में हो चुका है।

४—जालीन में नाना साइब के साथ जब अँगरेजों ने संधि की उसी समय पेशवा का सब राज्य अँगरेजों ने ले लिया और पेशवा विदूर में जा रहे। इस समय सागर विनायकराव चांदोरकर के अधिकार में था। विनायकराव अपना राज्य स्वतंत्र रीति से चलाते ये और जालीन के नाना साहब से कोई संबंध न रखते थे। इस कारण जालीन की संधि का सागर से कोई संबंध न था। विनायक-राव ने भेंसले को सहायता दी थी और कुछ पिंडारे लोगों को भी सहायता दी थी। इस कारण अगरेज-सरकार ने विनायकराव का सब प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया। इससे विनायकराव सूबे-दार को अगरेज सरकार की ओर से २॥ लाख रुपए वार्षिक पेंशन के मिलने लगे।

प्र—रुकमानाई ने बलवंतराव उर्भ बाना साहब की गोद ले लिया या। इस कारण रुकमानाई के परचात् ये बलवंतराव ही राज्य के अधिकारी होते। परंतु यह प्रांत अँगरेजों के अधिकार में आ जाने के कारण बलवंतराव की पाँच हजार रुपए साल की पेंशन दी गई। ये आजकल भी सागरवाले राजा कहलाते हैं और जबलपुर में रहते हैं। भाँसी में रघुनाथ हरी के मर जाने पर उनके माई शिवराव माऊ सूबेदार हुए थे। शिवराव माऊ के मरने पर उनके अल्पवयस्क पुत्र रामचंद्रराव सूबेदार हुए। रामचंद्रराव के समय उनकी माता सखूनाई राज-काज देखती थीं परंतु उन्होंने एक बार अपने पुत्र को

बब सागर में बँगरेजी राज्य हुआ तब विनायकराव और बँगरेजों के बीच ये शर्तें हुई थीं '।

<sup>(</sup>१) विनायकराव चांदोरकर की स्यु संवत् १८८२ में हुई। इनके पुत्र मोरेष्वरराव की सरकार से १० हजार रुपए पेंशन मिसती थी। ये मांसी के रामचंद्रराव स्वेदार के बहनेहिं थे। मेरेष्वरराव के दी पुत्र कृष्णराव और व्यंकटराव हुए। ये दोनी पुरुष बड़े प्रसिद्ध थे। कृष्णराव से खार्ड विजियम बेंटिंक ने स्वयं मेंट की थी और वन्हें वन्होंने "राव" की उपाधि तथा एक हजार रुपए की जागीर दी थी। व्यंकटराव स्वेदार के पुत्र वासु-देवराव ने इस इतिहास के खेखन में विशेष सहायता दी है।

ही मरवा डालने का प्रयक्ष किया। इस कारण सल्वाई केंद्र कर ली गईं ग्रीर रामचंद्रराव स्वतंत्रतापूर्वक सूवेदारी करने लगे। जब पेशवा का राज्य ग्रॅंगरेजों ने ले लिया तब कॉसी में रामचंद्रराव ही सूबेदार थे। ग्रॅंगरेजों ग्रीर कॉसी राज्य से सीपरी की छावनी में संधि हुई थी। इस संधि-पत्र के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने कॉसी का राज-वंश परंपरा के लिये रामचंद्रराव को दिया। यह संधि विक्रम-संवत् १८७४ में हुई थी। विक्रम-संवत् १८७५ में पेशवा की दूसरी संधि होने के समय कॉसी रामचंद्रराव के ग्रिधकार में था ग्रीर नाना गोविदराव जालीन तथा गुरसराय के

६—सागर जिले का धामै। नी परगना भें सलों के अधिकार में या। यह परगना अँगरेजों ने भें सलों से विक्रम-संवत् १८७५ (सन् १८१८) की संधि के समय ले लिया। गढ़ाकोटा, माल-योन, देवरी, गीर कामर और नाहरमऊ सेंधिया को अर्जुनसिंह ने दिए थें। विक्रम-संवत् १८७५ में ये सेंधिया के अधिकार में ही ये पर संवत् १८७६ में ये परगने सेंधिया ने अँगरेजों को प्रबंध के लिये सींप दिए थे। दमोह अँगरेजों के अधिकार में सागर के सांय ही आ गया था।

<sup>(</sup>१) राहतगढ़ मधुकरशाह के समय में सागर जिले में था श्रीर इस पर गोंड़ लोगों का राज्य था। जब इसे मुसलमानों ने लिया तब यह भीपाल के नवाब मुहम्मदलों के श्रधीन है। गया। मुहम्मदलों के वंशन यहाँ पर विक्रम-संवत् १८६४ तक रहे। इस वर्ष सेंधिया ने राहतगढ़ पर श्रधिकार कर लिया श्रीर राहतगढ़ के नवाब हैदर की पेंशन दे दी गई। विक्रम-संवत् १८७४ में राहतगढ़, गढ़ाकोटा श्रादि के साथ, श्रगरेजों के। दिया गया।

#### श्रध्याय ३४

# अ राजिवद्रीह के पहले बुंदेलखंड का हाल

१—जालीन के नाना गेर्विद्राव की मृत्यु विक्रम-संवत् १८७६
में हुई। इनके पश्चात् इनके पुत्र बालाजी गोर्विद जालीन के शासक
हुए। ग्रॅगरेजों के पोलिटिकल एजेंट ने भी बालाजी गोर्विद का नाना
साहव की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया। नाना साहव एक योग्य
शासक थे इससे वुंदेलखंड के कई राजाग्रों ने उनकी मृत्यु पर शोक
प्रकट किया। नाना गोविंद के समय से ही जालीन का शासन,
नाना साहव की ग्रोर से, नारा भासकर करते थे ग्रीर गुरसराय का प्रबंध दिनकरराव अन्ना देखते थे । बालाजी गोविंद के शासन से
प्रजा बहुत प्रसन्न थी। बालाजी गोविंद की मृत्यु के पश्चात्
वारिसों में भगड़े उठ खड़े हुए श्रीर नारा भासकर तथा दिनकरराव
ग्रजा में भी ग्रनवन हो गई।

२—दिनकरराव अत्रा और नारी भास्कर में अनवन होने का कारण यह या कि बालाजी गोविंद की विधवा ने राव गोविंदराव नाम का एक पुत्र गोद लिया पर दिनकरराव अत्रा ने यह बात

जनक ज्यें ज्ञानिन में जामनंत स्वापद में
श्रुव जिमि ज्यानिन में सुंदर विराजा है।
परसुराम बीरन में राम रनधीरन में
गंगाजल नीरन में सिद्ध करत काजा है॥
राजाराम कहें सदा बेद क्यें विधानन में
कुबेर धनमानन में दूसरो न ताजा है।
विदित सदार महाराज बीर धालाराव
राजन में राजा दुसराजन में राजा है॥

<sup>(</sup>१) समकाजीन किन राजाराम ने वाजाजी की निम्न-जिलित प्रशंसा की है—

स्वीकार न की। इस कारण इन दोनों का भगुड़ा श्रॅंगरेजों ने तय किया भ्रीर राव गोविदराव का गोद लिया जाना ग्रॅगरेजों ने मंजूर किया। इस फैसले के अनुसार राव गोविदराव जालीन के राजा हो गए। राव गोविदराव ग्रस्पवयस्क थे इसलिये इनकी श्रोर से राज्यं का सब कार्य इनको गोद लेनेवाली माता लच्मीबाई देखती थी। नारा-शंकर को यह बात अच्छी न लगी श्रीर वे अलग रहने लगे तथा वहाँ पर धोखे से मारे गए। इनके मरने के पश्चात् राव गोविदराव से राज्य-कार्य भले प्रकार न चल सका। राज्य-प्रबंध ठीक न होने से विक्रम-संवत् १८-६५ (सन् १८३८) मे जालीन का प्रबंध ग्रॅगरेजों ने भ्रपने ग्रधिकार से ले लिया। जालीन सूबे में उस समय महोबा, रामपुरा, मुहम्मदाबाद ग्रादि ,परगने थे। दो वर्ष के बाद राव गोविदराव की मृत्यु बॉदे मे हो गई। राव गोविदराव के कोई पुत्र न था। उनके मरने पर बालाजी गोविंद की बहिन ग्रीर दिनकर-. राव अन्ना के पुत्र केशवराव ने अपना दावा राज्य पर किया। दिनकरराव अना गीविद पंत के नाती थे इसलिये केशवराव का हक राज्य पर था। परंतु कंपनी की सरकार ने किसी की न सुनी धौर जालीन पर अधिकार कर लिया।

३—गुरसराय (या गुलसराय) बाजीराव पेशवा को महाराज छत्रसाल ने दिया था। बुंदेलखंड के मराठी राज्य के शासक, पेशवा की ग्रोर से, गोविद पंत नियत किए गए थे। गोविद पंत ने ग्रपनी ग्रेगर से गुरसराय के प्रबंध के लिये दिनकरराव ग्रन्ना को नियत किया था। इन्होंने गुरसराय का प्रबंध बहुत अच्छा किया। इनके बढ़े पुत्र वालकृष्ण भाऊ का देहांत जल्दी हो गया था इससे इनके दूसरे पुत्र केशवराव गुरसराय के शासक हुए। ग्रॅगरेजों ने केशवराव को गुरसराय का शासक माना श्रीर इन्होंने सन् सत्तावन के विद्रोह के समय ग्रॅगरेजों की बढ़ी सहायता की। श—सीपरी में संवत् १८०४ (सन् १८१०) की संधि के अनुसार रामचंद्रराव की वंश-परंपरा के लिये भाँसी का राज्य मिला था। इनकी सत्यु संवत् १८६२ में हुई। इनके निस्संतान होने से इनकी विधवा ने अपनी ननँद का, कृष्णराव चांदोरकर नामक, लड़का गोद लिया। यह सागर के स्वेदार विनायकराव चांदोरकर का नाती और रामचंद्रराव की बंहिन का लड़का था। परंतु सरकार ने यह गोदनामा स्वीकार न किया। इसलिये शिवरामराव माऊ के दूसरे पुत्र रघुनाथराव माँसी के राज्य के मालिक हुए। रघुनाथराव दुर्व्यसनी थे। इससे इनका राज्य-प्रबंध ग्रॅगरेजों ने अपने हाथ में कर लिया। रघुनाथराव संवत् १८६५ में मरे। इनके मरने पर चार मनुष्यों ने राजा होने के अपने अपने हक बताए। रघुनाथराव की की स्वयं रानी होना चाहती थी। इनका गजरा नामक दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र अलीबहादुर भी गद्दी पर दावा करता था। शिवरामराव भाऊ के पुत्र गंगाधर ने भी राजगद्दी पाने का दावा किया। चैाथा, राज्य का माँगने-वाला, रामचंद्रराव के मरने के पश्चात् गोद लिया हुआ पुत्र कृष्णराव था'।

#### (१) रामचंद्रराव की वशावली इस प्रकार है-वंशावली राजे काँसीवाले नेवाळकर गोत्र गीतम राजा हरी दामोदर नेवालकर (पान्होला के) शिवरामराव माक राजा ( स्त्री सखुवाई ) रघुनाथराव राजे कुरुणराव रफ् छोटे गंगाधरराव राजे सत कन्या भु० भू० शाहीर ना० गोविंद माक (स्त्री सरस्वती सं० १६११ (स्त्री चांदेारकर नागपूर बाई) महारानी नश्मी बाई मृत सन् १८४७ वेश्या पुत्र त्तरकर में) **अळीबहादुर** नसरत जंग

इनके हकीं का तसिप्तया करने के लिये ग्रॅंगरेज सरकार ने एक सिमिति नियत की जिसके सदस्य ग्वालियर के रेजिडेंट स्पेग्नर्स तथा दो ग्रीर ग्रॅंगरेज थे। इन्होंने यही निश्चय किया कि रघुनाथराव के पश्चात् गद्दी के ग्रिधकारी गंगाधरराव ही हैं। इसी निश्चय के ग्रमुसार गंगाधरराव कासी के राजा बनाए गए।

५—गंगाधरराव ने भाँसी का बहुत उत्तम प्रबंध किया। भाँसी राज्य पर जो कर्ज था वह अदा कर दिया और आमदनी भी बढ़ाई। ये बढ़े धार्मिक मनुष्य थे और तीर्थाटन बहुत करते थे। इनकी क्षी ही प्रसिद्ध महारानी लक्ष्मीबाई हैं। गंगाधरराव को इन महारानी से एक पुत्र भी हुआ था परंतु उसका देहांत, तीन मास की अवस्था में हो, हो गया। संवत् १-६१० मे गंगाधरराव का स्वास्थ्य बहुत विगड़ गया और उन्होंने उस समय वासुदेव नेवालकर नाम का एक पुत्र गीद लिया। इस पुत्र का नाम गोद लेने के पश्चात् दामोदर गंगाधरराव रखा गया। कुछ दिनों के पश्चात् गंगाधर-



राव का देहांत हो गया। उस समय महारानी लच्मीवाई की अवस्था केवल अठारह वर्ष की थी।

६—संवत् १८६२ में आगरा और इलाहाबाद आदि के प्रदेशों का एक अलग प्रांत अँगरेजों ने बनाया। इसका नाम पश्चिमोत्तर प्रदेश रखा गया। इस प्रदेश में बुंदेलखंड के वे सब भाग आ गए जो अँगरेजों के अधिकार में थे। इसमें जालीन, हमीरपुर, बॉदा और सागर के जिले थे। उन दिनों दमोह जिला सागर जिले के भीतर ही था। पश्चिमोत्तर प्रदेश का सदर मुकाम आगरे में था।

७-वंदेलखंड के राजाश्रीं के साथ श्रॅगरेजों की संधियाँ हुई थीं। उन सब लोगों को अपने अधिकार में रखने के लिये इन लोगों ने छावनियों में फीज रखी छीर उनके प्रवंध की देख-रेख के लियं पालिटिकल एजेंट रखे। संवत् १८६२ (सन् १८३५) मे पश्चिमोत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सुपुर्ट उन सब राजाग्री की देख-रेख का भार था। ४ वर्ष के वाद सागर श्रीर दमोह के जिले पश्चिमोत्तर प्रदेश से अलग कर दिए गए धीर इन जिली का अधि-कार एक कमिश्रर के। दिया गया। यह कमिश्रर भॉसी के पेलि-टिकल एजेंट के अधीन था। पीछे से भाँसी का पोलिटिकल एजेंट नीगॉव चला गया श्रीर बुंदेलखंड ग्वालियर के रेजीडेंट के श्रधीन हो गया। कुछ वर्षों कं वाद संवत् १-६११ में मध्यभारत के सब राज्य सेंट्रल इंडिया कहलाने लगे श्रीर इनकी देख-रेख इसी एजेंसी को एजेंट को सुपुर्द कर दी गई। तदुपरांत संवत् १-४५ में खनिया-धन नामक राज्य ग्वालियर के रेजिडेंट के अधिकार में कर दिया गया श्रीर १-६५३ में कालिजर के चौवां की जागीरे श्रीर वरांडा वघेलखंड के पालिटिकल एजेंट के अधिकार मे कर दिया गया।

प-वुंदेलखंड की रियासतों में श्रोड़छा, दितया श्रीर समयर ये विशेप महत्त्व की समभी जाती हैं। इन तीनों में से सबसे मुख्य रियासत श्रोड़ की है। श्रोड़ के राजा टीकमगढ़ में रहते हैं इससे इस रियासत को टीकमगढ़ का राज्य मी कहते हैं। श्रीड़ के के राजा को भारती के राजा को ४५००। रुपए सालाना दिया करते थे। जब श्रॅगरेज सरकार ने कासी का राज्य ले लिया तब श्रॅगरेज सरकार ने कासी का राज्य ले लिया तब श्रॅगरेज सरकार का तेना भी छोड़ दिया क्योंकि श्रोड़ के राजा ने राज-विद्रोह के समय सन् १८५७ (विक्रम-संवत् १६१४) में श्रॅगरेज सरकार की सहायता दी थी। इनसे श्रीर श्रॅगरेजों से बराबरी की संधि हुई है परंतु राजा श्रॅगरेजों की सलाह के बिना बाहरी राज्य से राजनीतिक बात-चीत नहीं कर सकते। दितया श्रीर समथर के राज्यों से भी श्रॅगरेजों से इसी प्रकार की संधियाँ हुई हैं। ये राज्य श्रपने श्रांत-रिक प्रबंध में श्रॅगरेजों से स्वतंत्र हैं।

दे—बुंदेलखंड के अन्य राज्यों को सनदें मिली हैं और अँगरेज सरकार को इन राज्यों के आंतरिक प्रबंध में भी हस्तजेप करने के बहुत कुछ अधिकार हैं। इन राज्यों पर अँगरेजों ने उस समय अधिं-कार किया था जिस समय अलीबहादुर हराया गया था। अँगरेजों ने सनदें देकर इन राज्यों के शासकों को उनके राज्य से न हटाया और शासकों ने अँगरेजों से सनदें लेकर अँगरेजों की अधीनता स्वीकार की। इन सनदवाले राज्यों के भी दो विभाग हैं। पहले विभाग में ने राज्य आते हैं जिन्हें फीजदारी और दोवानी के पूरे अधिकार हैं परंतु खून के मामलों में पोलिटिकल एजेंट की अनुमित लेनी पड़ती है। इस विभाग में पत्ना, चरखारी, अजयगढ़, बिनावर, बावनी और छत्रपुर के राज्य हैं। दूसरे विभाग के राज्यों को फीजदारी मामलों में भी पूरे अधिकार नहीं हैं। इन राज्यों के बड़े बड़े मुकदमें पोलिटिकल एजेंट करता है। इस विभाग में सरीला, धुरवाई, बिजना, टोड़ी-फतेहपुर, पहाड़ी (बॉका),

जिगनी, ख़ुगासी, बिहट, बेरी, श्रलीपुरा, गौरहार, गरीली श्रीर नयगवॉ रिवई हैं।

१०—संवत् १८६८ धीर १८६६ में बुंदेलखंड में कई स्थानें पर धूँगरेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुए। इस समय चिरगाँव के राव बखतिसंह ने बगावत की। इसने बहुत सी फीज इकट्ठी करके धूँग-रेजी सत्ता को उखाड़ने का प्रयत्न किया। परंतु भासी के राजा केशवराव ने धूँगरेजों की सहायता की धौर राव बखतिसह हमीरपुर जिले में पूँडवारी नाम के स्थान पर, धूँगरेजों की फीज के हाथ से, मारा गया। चिरगाँव पर फिर धूँगरेजों का ध्रिषकार हो गया। राव बखतिसह के राव रघुनाथिसह नाम का एक पुत्र था। इसने सन् १८५७ ई० के राज-विद्रोह के समय धूँगरेजों को सहायता दी थी इसलिये धूँगरेजों की धोर से इसे ४५०० रुपए की वार्षक पूँशन मिली। अब राव रघुनाथिसह के पुत्र दलीपिसह को २२५० रुपए की वार्षक पूँशन मिली। अब राव रघुनाथिसह के पुत्र दलीपिसह को २२५० रुपए की वार्षक पूँशन मिलती है।

ं ११—संवत् १८६६ में सागर जिले में राज-विद्रोह हुआ।
चंद्रापुर के बुंदेला ठाकुर जवाहिरसिंह और मालयोन के समीप नराट
घाटी के मधुकरशाह और गणेशजू पर सागर की दीवानी अदालतों की
ढिक्रियों तामील की गईं। इस पर वे लोग ठठ खड़े हुए और उन्होंने
कुछ पुलिसवालों को मार ढाला। उन लोगों ने फिर बहुत से आदमियों के साथ खिमलासा, खुरई, नरयावली, धामीनी और विनैका
लूट लिए। नरसिहपुर के जमींदार देलनशाह गोंड ने भी उपद्रव
आरंभ कर दिया। उसने देवरी और उसके आस-पास का इलाका
लूट लिया। यह धूम साल भर तक मची रही। अंत में मधुकरशाह
और गणेशजू मानपुर में पकड़े गए। मधुकरशाह को फॉसी दी
गई और गणेशजू को कालापानी हुआ। इस उपद्रव से सारे जिले
मे अशांति फैल गई और सरकारी जमा भी वसूल न हो सकी।

#### अध्याय ३५

## राज-विद्रोह का कारण

१—संवत् १-६०५ (सन् १८४८) में ग्रॅगरेजों के राज्य के गवर्नर लार्ड डलहैं।जी हुए। लार्ड डलहैं।जी ने, जिस प्रकार हो सका, भ्रॅगरेजी राज्य की सीमा बढ़ाने का प्रयत्न किया। जिस समय वे श्राए उस समय पंजाब में महाराज रखजीतसिंह के श्रल्पवयस्क पुत्र दिलीपसिह का राज्य था थ्रीर दिलीपसिह की थ्रीर से उनकी माता महारानी जिंदा राज्य-कार्य देखती थीं। भ्रॅगरेजों ने महारानी जिंदा के शासन-प्रबंध की अयोग्य बताकर प्रबंध अपने हाथ मे ले लिया। जिस समय भ्रॅगरेज शासकों ने मुल्तान पर श्रधिकार किया उस समय मुल्तान में भगड़े हुए जिसमे कई ग्रॅगरेज मारे गए। ग्रॅगरेजीं ने इन उपद्रवेां का दोष महारानी जिंदा पर लगाया श्रीर उन्हें पंजाब छोड़कर काशी मे जाकर रहना पड़ा। महारानी जिंदा के निर्वासन से सारे पंजाब में अशांति फैल गई। महारानी के काशी चले जाने के थोड़े दिनों के बाद पंजाब में फिर विध्व हो गया और ग्रॅगरेजें। ने सिक्खों की हराकर पंजाब पर अपना पूरा अधिकार कर लिया। दिलीपसिम् इँगलैंड भेज दिए गए श्रीर उन्हें कुछ पेंशन दी गई। दिलीपसिंह के प्रति जै। व्यवहार ग्रॅंगरेजें। ने किया उससे पंजाब मे बहुत अशांति फैल गई। पंजाब की अधिकार मे करने के पश्चात् लार्ड डलहैं।जी ने सतारे पर अपनी दृष्टि डाली। सतारे में महाराज शिवाजी के वंशज प्रतापसिंह नाम के एक राजा राज्य कर रहे थे। इनके कोई संतान न होने से इन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था। प्रताप-सिह के ऊपर ग्रॅगरेजों ने यह ग्रमियोग लगाया कि ये पुर्तगाली लोगों से मिले हुए हैं। इस अभियोग के कारण प्रतापसिह कैद कर लिए गए ग्रीर काशी भेज दिए गए। सतारे का राज्य ग्रॅगरंजों ने

प्रतापिसंह के भाई आपा साहब को दे दिया। आपा साहब के भी कोई पुत्र न था। इससे आपा साहब ने भी एक बालक गोद लिया था। परंतु लार्ड डलहीजी ने देशी राज्यों को ऑगरेजी राज्य में मिला लेने की नीयत से एक कानून ऐसा बनाया था जिसके अनुसार कोई देशी राजा, ऑगरेजों की अनुमति लिए बिना, दत्तक न ले सकते थे। इस कानून के अनुसार आपा साहब और प्रतापिसंह के दत्तक पुत्रों को ऑगरेजों ने न माना और आपा साहब के सरने पर सतारा भी ऑगरेजी राज्य में मिला लिया गया।

२--भाँसी के गंगाधरराव की सृत्यु का समाचार बुंदेलखंड के पेालिटिकल एजेंट मेजर मालकम के पास, ता० २१ नवंबर सन् १८५३ ईस्वी को, पहुँचा। इसकी खबर एजेंट ने ग्रॅगरेज सरकार के परराष्ट्र-सचिव को भेजी। इस विषय में एजेंट ने जो पत्र परराष्ट्र-सचिव के पास मेजा था उसमें गंगाधरराव की सृत्यु पर शोक प्रकट किया गया या श्रीर दामोदरराव के गोद लिए जाने का हाल भी लिखा गया था। उसके साथ एजेंट ने परराष्ट्र-सचिव को यह भी लिखा कि नियमानुसार भाँसी के राजा को गोद लेने का अधिकार नहीं है इसिलये ग्रॅगरेज लोग मॉसी का राज्य ग्रॅगरेजी राज्य में मिला सकते हैं। रानी लच्मीबाई के विषय में एजेंट साहव ने पाँच हजार रुपए माहवार की पेंशन दी जाने की सल्लाह दी। उपर्युक्त भ्राशय का पत्र भेजकर मेजर मालकम ने भाँसी का वंदेाबस्त स्वयं करना श्रारंभ कर दिया। प्रबंध में कोई ग्रह्चन न पहे इस उद्देश्य से मालकम साहब ने सेंधिया की कंटिंजेंट पलटन का एक भाग धौर वंगात नेटिव इनफेंट्रो का एक माग अपने पास रखा श्रीर कुछ सेंना भासी थ्रीर करेरा के किलों में रखी।

३---भाँसी के दरबार ने गंगाधरराव के दत्तक पुत्र दामोदर-राव के नाम से राज्य-कार्य चलाने का निश्चय कर लिया। जिस

संमय दामोदरराव गोद लिए गए थे उस समय बुंदेलखंड के असिस्टेंट पोलिटिकल एजेट मंजर एलिस भी उपस्थित थे। गोढ का संस्कार होने के पहले श्रॅगरेजों को खबर भी दे दी गई थी। इस खबर के पश्चात् मेजर एलिस गाद के समय पहुँचे थे श्रीर कॉसी के राज-कर्मचारियों ने यही समका या कि दामोदरराव के गोद लिए जाने के विषय मे ग्रॅंगरेजों ने श्रनुमति दे दी है। भॉसी राज्य श्रीर श्रॅगरेजों से जो शर्ते हुई श्री उनके श्रनुसार भी वंशपरंपरा के लिये राज्य रामचंद्रराव की मिला था। परंतु लार्ड डलहैं।जी की नीयत भारती राज्य को अँगरेजी राज्य में मिला लेने की थी। मेजर मालकम की भी यही सलाह थी कि भाँसी का राज्य श्रॅंगरेजों के राज्य में मिला लिया जाय। मालकम साहव के पत्र का बहुत दिनों तक उत्तर न दिया गया। इसलिये महारानी लक्सीबाई ने दूसरा पत्र धॅगरेजों को लिखा। इस दूसरे पत्र में महारानी लक्सीबाई ने अँग-रेजों की पुरानी संधियों का उल्लेख करते हुए भॉसी राज्य कें। राम-चंद्रराव को वंश मे कायम रखने को उद्देश्य से दत्तक पुत्र लेने की श्रावश्यकता बतलाई श्रीर ग्रॅगरेज सरकार से प्रार्थना की कि दासोदर-राव का गोद लिया जाना स्वीकार किया जाय। एलिस साहब ने एक पत्र ग्रॅगरेजों के गवर्नर की लिखा था। उस पत्र मे एलिस साहब ने फॉसी का राज्य दामोदरराव को दिए जाने की सलाह दी थी। परंतु एलिस साहब की सलाह नहीं मानी गई।

४—इस समय भाँसी की राजगद्दी खाली. देखकर गंगाधर-राव के प्राचीन निवासस्थान खानदेश में रहनेवाले उनके घराने के पुरुषों में से सदाशिव नारायण नाम के एक व्यक्ति ने मालकम साहब की राज्य पाने के लिये एक प्रार्थना-पत्र भेजा। मालकम साहव ने सदाशिव नारायण के पत्त का समर्थन किया और गवर्नर-जनरल के। एक पत्र भेजा जिसमें यह लिखा कि भाँसी के राज्य का अधिकारी सदाशिव नारायण ही है। ग्रॅगरेजों के गवर्नर-जनरल लार्ड डलहै।जी संवत् १-६११ (सन् १८५४) में दैारे से लीटकर कलकत्ते पहुँचे। यहाँ पर इनके सामने भाँसी राज्य-सम्बन्धी पत्र पेश किए गए। लाट साहब के परराष्ट्र-सचिव मिस्टर श्रंट ने भाँसी के मामले की एक बड़ी मिसल तैयार की। इसमे भाँसी ग्रीर ग्रॅगरेजों के प्राचीन संबंध का उल्लेख करने के पश्चात् यह रिपोर्ट लिखी गई कि भाँसी का राज्य लावारिस हो गया है ग्रीर नियमानुसार वह ग्रॅगरेजी राज्य में मिला लिया जाय। यह रिपोर्ट लार्ड डलहै।जी के सामने पेश की गई। रिपोर्ट पढ़कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भाँसी राज्य को ग्रॅगरेजी राज्य में मिला लिया था परंतु ग्रॅगरेजों ने इस गोदनामे को, नियम-विरुद्ध बताकर, नहीं माना।

५—भाँसी में रानी लच्मीबाई ग्रॅंगरेजों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थीं। उत्तर ग्राने में विलंब होने के कारण रानी लच्मीबाई ने दूसरा प्रार्थना-पत्र ग्रॅंगरेज सरकार के पास भेजा। इस पत्र पर मालक्ष्म साहब ने रानी लच्मीबाई के अनुकूल राय दी। परंतु यह पत्र अभी गवर्नर के पास न पहुँच पाया था कि गवर्नर ने भाँसी को ग्रॅंगरेजी राज्य में मिला लेने का हुक्म दे दिया। गवर्नर का हुक्म मालकम श्रीर एलिस के पास होता हुआ रानी लच्मीबाई के पास पहुँचा। हुक्म पाते ही रानी लच्मीबाई मूर्च्छित हो गईं। मूर्च्छी दूर होने पर अचानक उनके ग्रॅंह से ये शब्द निकले कि "मैं भाँसी न दूँगी।" ग्रॅंगरेजों ने भाँसी की रानी के खर्च के लिये पाँच हजार रूपए माहबार नियत किए थे परंतु रानी ने इसे लेना स्वीकार न किया। दामोदरराव की निजी संपत्ति रानी लच्मीबाई के अधिकार में कर दी गई। ग्रॅंगरेजों ने अपने खजाने से छः लाख रूपए दामोदरराव के नाम से जमा करा दिए। ये रूपए रानी लच्मीबाई के ग्रंधिकार में नही दिए गए।

६—भासी में ग्रॅगरेजी राज्य हो गया। रानी लक्सीवाई की भाँसी का किला छोड़कर शहर में रहना पड़ा। ग्रॅगरेजों की पलटन भाँसी में रहने लगी। रानी लक्सीबाई की सेना को ग्रॅगरेजों ने छ: मास का वेतन देकर सदा के लिये बिदा कर दिया। ग्रॅगरेजों की ग्रेगर से भाँसी के किमश्नर मेजर स्कीन साहब नियत किए गए। परंतु रानी लक्सीबाई ग्रंपना राज्य लेने के लिये ग्रॅगरेजों से लिखा-पढ़ी करती रहीं। इन्होंने ग्रंपना मुकदमा लंदन के कोर्ट ग्राफ डायरेक्टर्स के सामने पेश करने के लिये वकील नियुक्त किए। इन क्कीलों में एक कलकत्ते के उमेशचंद्र बनर्जी थे ग्रीर दूसरे एक यूरो-पियन थे। इन महाशयों को रानी ने साठ हजार रुपए मिहनताने के रूप में दिए। इन महाशयों ने क्या किया इसका कुछ पता न चला परंतु लंदन के कोर्ट ग्राफ डायरेक्टर्स ने मारत के गवर्नर का हुक्म कायम रखा। भारतवर्ष के ग्रॅगरेजी राज्य का कर्ती-धर्ता उस समय लंदन का कोर्ट ग्राफ डायरेक्टर्स ही था।

७—निराश होकर रानी लच्मीबाई अपना समय दान-धर्म में बिताने लगी। परंतु उन्होंने अँगरेजो से विद्रोह करने की बात न सोची। दामोदरराव के यज्ञोपवीत के समय रुपयों की आवश्यकता पड़ी। इनके जो रुपए अँगरेजों ने जमा करा दिए थे वे रानी ने माँगे। अँगरेजों ने ये रुपए रानी को तब दिए जब कि रानी ने एक जमानत-नामा इस आशय का लिख दिया कि यदि दामोदरराव बड़े होने पर रुपयों का दावा अँगरेजों से करें तो इन रुपयों की देनदार रानी लच्मीबाई होंगी।

प्नमॉसी को किसी प्रकार अपने अधिकार में करने के पश्चात् लार्ड डलहैं।जी ने नागपुर की ओर ध्यान दिया। नागपुर के आपा साहब की गद्दी से उतारकर ग्रॅंगरेजों ने भोंसला-वंश के तृतीय रघुजी नामक एक बालक की नागपुर का राज्य दिया। संवत् १-६१० (तार्ठ ११ दिसंबर सन १८५३ ईस्वी) को उतीय रघुजी का देहांत हो गया। रघुजी के अल्पवयस्क होने के कारण उनकी नानी बंकोबाई नागपुर का राज्य-कार्य देखती थीं। रघुजी के मरने पर बंकोबाई ने बालक गोद लेने की इच्छा प्रकट की। यह भी तय कर लिया गया कि अहरराव नामका बालक गोद लिया जाय। - ग्रॅगरेजें। के रेजिडेंट ने न तो इसका विरोध किया श्रीर न अनुमित दी। बंकोबाई ने अहरराव को गोद ले लिया श्रीर गोद के पश्चात् अहरराव का नाम जानोजी भेंसला रखा गया। ग्रॅगरेजों ने यह गोदनामा नियम-विरुद्ध बताकर नागपुर का राज्य ग्रॅगरेजी ट्राज्य में मिला लिया श्रीर भोंसले की सब संपत्ति अपने अधिकार में कर ली।

६ संवत् १८७५ में पूना के पेशवा बाजीराव गद्दी से डतारे गए थे धीर वे कानपुर के निकट बिदूर में रहने लगे थे। बिदूर में इन्हें ग्रॅगरेजों की ग्रोर से ग्राठ लाख की वार्षिक वृत्ति मिलती थी। यहाँ उन्हें एक जागीर भी दी गई थी। बाजीराव के कोई पुत्र न था इससे वे एक बालक की गोद लेना चाहते थे। दत्तक लेने को लिये उन्होंने ग्रॅगरेजों से ग्रनुमित माँगी। ग्रॅगरेजों ने इस पत्र का यही संदिग्ध उत्तर दिया कि पेशवा के मरने पर उनके वंशजों की उचित व्यवस्था की जायगी। बाजीराव के तीन दत्तक पुत्र थे। बड़े का नाम नाना साहब धेरिंद्र पन्त था। जिस समय बाजी-राव मरने लगे उस समय उन्होंने वसीयतनामे के द्वारा नाना साहब को सब संपत्ति का मालिक बनाया। बाजीराव का देहांत संवत् १-६०८ में हुआ। उनके मरने पर नाना साहब को बिठूर की जागीर ते। मिल गई परंतु ग्रॅगरेजों ने उन्हें ग्राठं लाख की पेंशन न दी क्योंकि उनका गोदनामा ग्रॅंगरेजों ने न माना। साहब ने भ्राठ लाख की वार्षिक वृत्ति के लिये बहुत लिखा-पढ़ी की परंतु कुछ सुनाई न हुई। लंदन से भी यही हुक्स भ्राया कि भ्राठः लाख की वृत्ति नाना साहब को न दी जाय। कुछ दिनों के बाद ग्रॅगरेजों ने ग्रवध के वाजिदग्रली शाह का प्रबंध बुरा बताकर उस राज्य पर भी ग्रपना ग्रधिकार कर लिया।

१०—लार्ड डलहीं जो की इस नीति से इन सब राज्यों में ग्रसंतेाप फैल गया। ग्रॅंगरेजी राज्य की ज्यवस्था भी ठीक न थी। ग्रॅंगरेज
किसी प्रकार रुपए वसूल करना ही ग्रपना ध्येय समस्ते थे। ग्रंतर्नेद
के जमीदार भी ग्रसंतुष्ट हो गए थे क्योंकि उनके ग्रधिकारों की परवाह न करके कई जमीदारों के नाम कुक्कों में लिखं लिए गए थे।
जमा की वसूली भी बहुत सख्ती से होती थी। इससे भी सारं देश
में ग्रसंतेष फैल रहा था। विद्रोह का ग्रसली कारण यही ग्रसंतेष
था परंतु प्रासंगिक कारण बहुत तुच्छ था। विप्रव का प्रासंगिक कारण सैनिकों का ग्रसंतेष ही था ग्रीर इस ग्रसंतेष का
कारण सैनिकों में इस ग्रफवाह का फैल जाना था कि ग्रंगरेज लोग
गाय ग्रीर सुग्रर की चर्बी लगे कारतूस सैनिकों को देकर उन्हें धर्मभ्रष्ट करना चाहते हैं।

# श्रध्याय ३६ विद्रोह का आरंभ

१—लार्ड डलहीजी संवत् १-६१३ (सन् १८५६) में इँगलैंड चले गए। उनके स्थान पर लार्ड केनिंग भारतवर्ष के ग्रॅगरेजी राज्य को गवर्नर हुए। लार्ड डलहीजी की राजनीति से जो असंतेष भारतवर्ष में उत्पन्न हो गया था वह लार्ड केनिंग को भली भॉति मालूम था। उन्होंने भारतवर्ष में आते समय कहा भी था कि अशांति होने के कारण कोई भी छोटी बात भारतवर्ष में विप्नव उत्पन्न कर सकेगी। लार्ड केनिंग का अनुमान सत्य निकला। भारतवर्ष में विष्ठव होने का प्रासंगिक कारण बहुत ही तुच्छ था। अँगरेज-सरकार की सेना में यह खबर फैल गई कि हिंदू और मुसलमानों का धर्म श्रष्ट करने के लिये गाय और सुग्रर की चर्ची लगे कारतूस दिए जाते हैं। बस, इसी कारण से सेना ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले बरहमपुर की सेना ने विद्रोह किया। ग्रारंभ में यह विद्रोह सिपाही-विद्रोह था परंतु देश की ग्रशांति से यही विद्रोह राष्ट्र-विष्ठव बन गया। बंगाल के पश्चात् मेरठ की सेना ने विद्रोह किया। मेरठ पर बागियों का ग्रधिकार हो गया। फिर दिल्ली मे उपद्रव हुग्रा। दिल्ली की सेना ने ग्राखिरी मुगल बादशाह को दिल्ली के तख्त पर बैठाया। मेरठ और दिल्ली की खबर चारों श्रीर शीघ हो फैल गई। बरेली, मुशिदाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, काशी इत्यादि स्थानों में बलवे होने लगे। ग्रंगरेजों ने विद्रो-हियों को दंड देने के लिये एक विशेष कानून भी बनाया जिसके भ्रमुसार फीजी ग्रफसर थोड़ी तहकीकात करके ग्रपराधियों को दंड दे सके' और उनके निर्धिय की फिर कहीं ग्रपील न हो।

२—कानपुर में भी विद्रोह की खबर पहुँची। कानपुर के सिपा-हियों ने सुना कि दिल्ली में फिर से मुगल राज्य स्थापित हो गया है। इसिलये कानपुर के सैनिक भी ग्रॅगरेजों की निकालकर भगाने की चेष्टा करने लगे। यहाँ पर विद्रोहियों को ग्रजीमुल्ला नामक एक मुसलमान ने विशेष सहायता दी। ग्रजीमुल्ला नाना साहब का मित्र था। वह नाना साहब के मुकदमें की पैरवी के लिये नाना साहब की ग्रोर से इँगलैंड भी गया था। ग्रजीमुल्ला ने नाना साहब को विद्रोहियों में शामिल होने की सलाह दी ग्रीर नाना साहब को पेशवा बना देने का उसने वादा किया। नाना साहब ग्रजीमुल्ला की बातों में ग्रा गए। कानपुर के सब सिपाहियों ने नाना साहब को ग्रपना मुखिया बनाया ग्रीर वे सब काम उनके हो नाम से करने लगे।

३--- कानपुर के बलवे का समाचार फॉसी पहुँचा। फॉसी में श्रॅंगरेजों की सेना के नायक कप्तान डनलाप थे। रानी लक्सीबाई का विद्रोहियों से कोई संबंध न था; वे तो ईश्वराराधना मे लगी हुई थों। परंतु ग्रॅंगरेजों की काली प्लटन बागी हो गई थी। इस सेना के हवलदार गुरुबख्श ने अचानक बलवे का भंडा खड़ा कर दिया और गोला बाह्द जो कुछ या उस परं भ्रधिकार कर लिया। भ्रॅगरेजों ने यह हाल देखकर किले मे रहना छोड़ दिया श्रीर नौगाव को सहायता के लिये खबर भेजी। उस समय नौगाव श्रीर नागैाद में ग्रॅगरेजों की सेना रहा करती थी। श्रभी यह सेना सहायता के लिये पहुँच न सकी कि किले तथा शहर पर विद्रोहियों का श्रिधकार हो गया। अँगरेजो की स्त्रियाँ श्रीर बच्चे किले की छोड़कर बाहर था गए थे परंतु किले से अँगरेजी सेना के सिपाही रह गए थे। इन सिपाहियों को विद्रोहियों ने हरा दिया। गार्डन नामक एक भ्रॅगरेज सेनापित इस युद्ध में मारे गए। विद्रोहियों के एक मुखिया ने ॲगरेजों को अभयदान दे उनके हथियार रखवा लिए परंतु फिर इन लोगों को इसने मरवा डाला। भॉसी के कमिश्नर स्तीन साहब का वध इसी समय हुआ।

४—विद्रोह के दो या तीन दिन पहले मिस्टर गार्डन रानी लक्सीबाई से मिले। उन्हें रानी लक्सीबाई पर पूरा विश्वास था थ्रीर वे जानते थे कि रानी लक्सीबाई ग्रॅगरेजों से विद्रोह न करेंगी। जब विद्रोह हुआ तब किले के कई ग्रॅगरेजों की स्त्रियाँ श्रीर वच्चे रानी लक्सीबाई के पास गए और रानी ने उनकी रक्षा की। किले में जब विद्रोहियों ने श्रॅगरेजों को घेर लिया था तब रानी लक्सीबाई ने उनकी सहायता के लिये अनाज आदि किले में भेजा थां।

<sup>(</sup>१) श्रागरे से माटि न नामक एक श्रॅगरेज हैंने दामोदरराव को ता॰ २० श्रास्त सन् १ दह की एक पत्र में यह जिला था—"Your mother was

प्र—विद्रोहियों ने किले पर अधिकार करने के पश्चात्र रानी . लक्ष्मीबाई का घर घेरा। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों से अपना बचाव करने के लिये उन्हें तीन लाख रुपयों के जेवर-दिए। फिर रानी लक्ष्मीबाई ने यह सब हाल अँगरेजों को लिख मेजा श्रीर वे सागर के किस्परनर की श्रीर से भाँसी का राज्य-प्रंबंध देखने लगीं ।

६—सदाशिव नारायण नाम का एक मनुष्य, जिसने भाँसी के राज्य का उत्तराधिकारी होने का दावा किया था, एक बड़ी भारी सेना लेकर भाँसी के समीप पहुँचा। उसने करेरा पर आक्रमण किया। करेरा के ग्रँगरेजों की ग्रेगर के थानेदार और तहसीलदार की उसने मार भगाया और फिर करेरा पर अधिकार कर लिया। फिर यहाँ पर सदाशिव नारायण ने अपना राज्याभिषेक कराया। जब यह हाल रानी लच्मीबाई ने सुना तब वे अपनी सेना लेकर सदाशिव नारायण से लड़ने गई। सदाशिव नारायण रानी लच्मीबाई की सेना से डरकर भागा और करेरा पर रानी लच्मीबाई का अधिकार हो गया। सदाशिव नारायण फिर नरवर की ग्रेगर भागा। वहाँ

very unjustly and cruelly dealt with and no one knows her true case as I do. The poor thing took no part in the massacre of the European residents of Jhansi in June, 1857. On the contrary she supplied them with food for two days after they had gone into the Fort. \* \* \* she then advised Major Skene and Captain Gordon to fly at once to Datia and place themselves under the Raja's protection : . "

<sup>(</sup>१) बखने के परचात् माँसी के कमिश्वर मिस्टर विंक थे। इन्होंने जिला था कि रानी जक्ष्मीबाई ने माँसी का प्रबंध अँगरेजों की थोर से किया था और ने अँगरेजों के निरुद्ध न थीं।

पर सेंघिया ने उसे सहायता दी, परंतु रानी लक्सीवाई ने उसे नर-वर में पकड़कर भॉसी के किले में कैद कर लिया।

७—श्रोड्छे के राजा के पास नत्थेखाँ नाम का दीवान था।
'इसने वीस हजार मनुष्यों की सेना लेकर भाँसी पर श्राक्रमण किया।
भाँसी की रानी लक्सीबाई ने श्रॅगरेजों के पोलिटिकल एजेंट के पास सहायता माँगने के लिये एक दूत मेजा। इस दूत को नत्थेखाँ के मनुष्य ने मार्ग में ही मार डाला। फिर रानी लक्सीवाई ने नत्थेखाँ से युद्ध किया। रानी लक्सीवाई ने दीवान जवाहिरसिंह को श्रपना सेनापित बनाया। जवाहिर ने वीरता से युद्ध किया श्रीर भाँसी की सेना ने नत्थेखाँ को हरा दिया। मार्टिन साहव ने भाँसी को इस कार्य की प्रशंसा की है श्रीर दितया श्रीर टोकमगढ़ के राज्यों के प्रति श्रप्रसन्नता प्रकट की है क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में श्रॅगरेजों को सहायता न दी ।

द—रानी लक्मीबाई के सहायक दीवान रघुनाथिसंह थे। ये हमेशा अँगरेज-सरकार की सहायता करते रहे। इन्हें महारानी विक्टोरिया ने सहायता के बदले मे पुरस्कार भी दिया था। परंतु किसी कारण अँगरेजों को यह अम हो गया कि महारानी लक्मी-बाई विद्रोहियों से मिली है। इसी अम के कारण अँगरेजों ने अपने सेनापित सर ह्यू रोज को भाँसी पर आक्रमण करने के लिये भेजा। भाँसी की रानी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ।

<sup>(</sup>१) मिस्टर माटि<sup>९</sup>न ने लिखा है—

<sup>&</sup>quot;After the mutinous troops had quited Jhansi, she certainly took possession of her country, when the two States, Datia and Tehri who could easily have protected our people, but would not do so much as raise a finger to help us ."

वे अभी तक ग्रॅंगरेजों की सहायता करती आई थों श्रीर भाँसी का शासन भी वे ग्रॅंगरेजों की श्रीर से कर रही थों। ग्रॅंगरेजों की सेना को खाते देख उन्हें ने समभ लिया कि ग्रॅंगरेजों के मन में कुछ भ्रम हो गया है। इस भ्रम को दूर करने के लिये रानी ने अपने दूत का ग्रंगरेजों के पास भेजे। परंतु दुर्भाग्य-वश ये दूत वित्तकुत ग्रनिक्ष थे श्रीर ग्रॅंगरेजों के पास ये पहुँच ही न पाए। भाँसी में ग्रॅंगरेजों की जो हत्या हुई थी उससे ग्रॅंगरेज लोग जलकर ग्राग हो रहे थे। ऐसे समय में कीन उनका मित्र श्रीर कीन उनका शत्रु था, इसका भी ज्ञान उन्हें न रहा। उनका यही विश्वास था कि भाँसी का हत्याकोंड रानी लक्ष्मीबाई ने हा कराया है। इसी का बदला लेने के लिये ग्रॅंगरेजों ने ग्रपनी सेना भाँसी को भेजी थी।

क्षणरेजों की सेना के दो भाग थे। एक सेना बंबई धीर मद्रास की थी। इस सेना ने अपने ठहरने का स्थान मऊ नियत किया थीर यहीं से आक्षमण करने का निश्चय किया। इस सेना के नायक सर धूरोज थे। दूसरी सेना सहायता के लिये जनलपुर में रखी गई। इस सेना के नायक जनरल विटलाक थे। सर धूरोज ने अपनी मऊ की सेना के दो विभाग कर दिए। एक विभाग मऊ में रहा धीर दूसरा सीहोर भेजा गया। सीहोर जाते समय इस विभाग के साथ भोपाल की बेगम के भेजे हुए ८०० सिपाही, अँगरेजों की सहायता के लिये, हो गए।

#### श्रध्याय ३७

## दक्षिण बुंदेलखंड में विद्रोह

१—जिस प्रकार मेरठ और दिल्ली का हाल सुनते ही कॉसी में हपद्रव हुआ उसी प्रकार बुंदेलखंड के धेंगरेजी राज्य के सब जिलीं.

में उपद्रव ग्रारंभ हो गया। सागर में ग्रॅंगरेजों की दे। हिंदुस्तानी पलटनें ग्रीर एक ग्रॅंगरेजी पलटन रहती थी। ज्येंही कॉसी में ग्रॅंगरेजों के मारे जाने की खबर सागर पहुँची त्येंही सागर की नंबर ४२ की हिंदुस्तानी पलटन वागी हो गई। वानपुर के राजा ठाकुर मर्दनसिंह ने अपनी सेना लेकर खुरई तहसील ग्रीर नरयावली के परगने पर ग्रधिकार कर लिया। खुरई में ग्रंगरेजों की ग्रेगर से ग्रहमदबख्श नाम का तहसीलदार था। यह भी मर्दनसिंह से मिल गया श्रीर इसने मर्दनसिंह को खुरई पर ग्रधिकार कर लेने में सहा-यता दी। मर्दनसिंह किर ग्रपनी सेना लेकर लिलतपुर पहुँचा। वहाँ से चंदेरी जाकर उसने चंदेरी के ग्रॅंगरेजी ग्रफसर को घेर लिया। शाहगढ़ के राजा ने भी विद्रोह ग्रारंभ कर दिया। शाहगढ़ में वखतबली का राज्य था। मेापाल राज्य की श्रामापानी नामक गढ़ी के नवाब ने कुछ सेना लेकर राहतगढ़ पर ग्रधिकार कर लिया ।

२—सर ह्यू रोज ने अपनी मक की सेना के दे। विभाग किए थे। एक विभाग मक में हो रहा और दूसरा सीहोर की ओर भेजा जा रहा था। सागर के विद्रोह का समाचार मिज़ते ही यह सीहोर जानेवाली सेना सागर की ओर भेज दी गई। चंदेरी की छोर भी कुछ सेना भेजी गई। परंतु इस सेना को माल्योन र के

<sup>(</sup>१) राहतगढ़ पहले से ही श्रामापानी के नवाय के श्रिधकार में था। परंतु संवत् १८६४ में सेंधिया ने नवाय की हराकर राहतगढ़ उससे ले लिया था। फिर यह श्रारेजों की सन् १८२६ (संवत् १८८६) में दे दिया गया था।

<sup>(</sup>२) मालयोन की अकबर बादशाह के सरदार मुहम्मदर्शी ने वसाया था। फिर इस पर गोंद्र लोगों ने अधिकार कर लिया। तदनंतर श्रोदृ के दीवान श्रवलसिंह ने इस पर श्रिषकार कर लिया पर श्रोदृ वेवालों से सन् १७४८ में इसे गढ़ाकेटा के प्रव्वीसिंह ने ले लिया। फिर श्रर्जनसिंह ने इसे सेंधिया की दिया श्रीर सेंधिया ने सन् १८२० में श्रारेजों की दिया।

निकट मर्दनसिंह की सेना ने रोक लिया। मर्दनसिंह से युद्ध करने में सहायता देने के लिये सागर से सेना भेजी गई। सागर में नंबर ३१ की हिंदुस्तानी पलटन बागी न हुई थी। सागर की सेना की सहायता से मर्दनसिंह की सेना हटा दी गई श्रीर बालाबेट पर श्रॅगरेजीं का फिर से श्रिधकार हो गया।

३-सागर की नंबर ४२ की हिंदुस्तानी पलटन बागी हो गई थी। इस पल्टन के सरदार का नाम शेख रमजान था। शेख रमजान ने सागर में मुसलुमानी भंडा खड़ा कर दिया श्रीर सर्व सैनिकों के सम्मिलित होने के लिये ढंका बजाया। सब सिपाहियों ने मिलुकर शेख रमजान को अपना जनरल बनाया। इस प्लटन ने पहले सागर में लूट-मार की श्रीर लगभग १० हजार रुपए लूट के द्वारा वसूल किए। फिर इसने नंबर ३१ की हिंदुस्तानी पलटन पर आक्रमण किया। इन दोनों पलटनों में बहुत देर तक युद्ध हुआ परंतु फिर बागी पलटन शाहगढ़ की श्रीर चली गई। शाहगढ़ के राजा बखतबली ने इस बागी पलटन से मेल कर लिया। बानपुर को मर्दनसिद्द को भी खबर दी गई। मर्दनसिंह ने बखतबली को सहायता देने का वचन दिया। फिर मईनसिह श्रीर बखतबली ने सब जागीरदारों श्रीर जमींदारों के पास बलवे में शामिल होने के -- लिये संदेश भेजा। इनके कुछ सिपाही दमोह पहुँचे। बागी-सिपाहियों के डर के मारे दमोह के डिपटी कमिश्नर अपना खजाना लेकर जेल के भीतर रहने लगे। बागियों ने दमोह के आस-पास लूट-मार की श्रीर चले गए।

४—सागर, दमोह श्रीर जबलपुर जिलों मे 'बागियों की संख्या बहुत बढ़ गई। दमोह जिले के सब लोधी ठाकुर श्रॅगरेजों के विरुद्ध हो गए। हिडोरिया का ताल्कुकेदार किशोरसिंह भी बागी हो गया। शाहगढ़ के राजा ने विनैका पर अधिकार कर लिया। शाहगढ़ के

राजा से लड़ने के लिये ऋँगरेजों ने सागर की नंबर ३१ की हिंदुस्तानी पलटन भेजी। इस पलटन को शाहगढ़ के राजा की पलटन ने श्रासानी से हरा दिया। शाहगढ़ के राजा के एक सरदार पजन-सिह उर्भ बोधन देश्या ने गढ़ाकोटा पर चढ़ाई की और शाहगढ़ के राजा की ग्रेर से उसने गढ़ाकोटा पर ग्रिधकार कर लिया। बानपुर के राजा ने सागर पर माक्रमण किया। इसी समय जबलुपर की नंबर ५२ की पलटन भी बागी हो गई। श्रॅंगरेजों ने देखा कि बिना बाहरी सहायता के सागर, दमोह श्रीर जवलपुर का बचाना कठिन होगा। इसलिये उन लोगों ने पन्ना के राजा से सहायता माँगी। पन्ना के राजा ने भ्रॅगरेजों का सहायता देने का पहले ही वचन दिया था धौर ज्यों ही भूँगरेजों का संदेश उनके पास पहुँचा त्यों ही उन्होंने भूँवर श्यामलेजू के साथ भ्रपनी सेना भ्रॅगरेजों की सहायता के लिये भेजी। पन्ना की सेना ने पहले सिमरिया से बागियों को भगाया धीर सिम-रिया पर अधिकार किया। किर इस सेना ने हटा तहसील पर श्रपना श्रधिकार कर लिया। इसके पीछे श्यामलेजू दमोह श्राए धौर वे यहाँ का प्रबंध धाँगरेजों की धोर से देखने लगे। दमोह में शांति स्थापित करने का कार्य पन्ना की सेना ने ही किया।

प्र—जवलपुर की नंबर प्र की बागी पलटन ने दमोह जिले में बहुत कुछ उपद्रव मचाया परंतु पन्ना की सेना ने जवलपुर की इस पल-टन को हरा दिया। इस पलटन ने रेहली पर भी घावा किया। फिर यह गढ़ाकोटा पहुँची और गढ़ाकोटा के वेाघन देश्या ने इसे सहायता दी। फिर गढ़ाकोटा की सेना और जवलपुर की बागी पलटन मापेल पहुँची और यहाँ पर ग्रॅंगरेजों की सेना ने इन देानों को हरा दिया। हार होने पर ये देानों भापेल से वापस आ गईं। सन् १८५८ के आरंभ में सर ह्यू रोज की सेना राहत-गढ़ पहुँची। राहतगढ़ का किला बागियों के अधिकार में था।

इस किले को लेने के लिये सर ह्यू रेज को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। तीन दिनों के घोर संग्राम के पश्चात् यह किला ग्रॅगरेजों के हाथ श्राया। श्रामापानी का नवाब किले से भागा परंतु ग्रॅगरेजों ने उसे पकड़ लिया श्रीर मार डाला। हार होने पर बागी लोग राहतगढ़ से भागे श्रीर बरौदिया के निकट इकट्ठे हुए। बरौदिया मे ग्रॅगरेजों ने बानपुर के मर्दनसिंह को हराया। फिर सर ह्यू रोज सागर की श्रीर श्राए श्रीर सागर पर श्रपना श्रिधकार करके गढ़ा-कोटा की श्रीर चले गए।

६-गढ़ाकोटा पर बख़तबला की भ्रोर से दौन्रा का अधिकार भ्रॅगरेजों ने किले पर गोले बरसाना आरंभ किया। के भीतर से देश्या बहुत देर तक ग्रॅंगरेजों से लड़ता रहा। किले के भीतर का सामान खर्च हो गया तब दाश्रा किला छोड़कर शाहगढ़ की थ्रोर भाग गया। किला बिलकुल खाली कर दिया गया धौर भ्रॅगरेज लोग खाली किले पर बहुत देर तक गोले मारते रहे। फिर जब किले के खाली होने का पता लगा तब धँगरेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। गढ़ाकोटा पर अधिकार करने के पश्चात् अँगरेजों की सेना शाहगढ़ की भ्रोर बखतबली से लड़ने के लिये गई। शाहगढ़ को राजा बखतबली का अधिकार मालथोन, मदनपुर थ्रीर धामीनी पर था। सर ह्यू रोज भाँसी की जल्दी जाना चाहते थे। परंतु शाहगढ़ के राजा को हराए विना भॉसी जाना कठिन था। यहाँ पर बागियों की बहुत सी सेना भिन्न भिन्न स्थानों पर फैली हुई थी। सर ह्यू रोज चतुर सेनापित थे इसिलये उन्होंने भ्रपनी सेना के कई विभाग करके बागियों की इस बिखरी हुई सेना से लड़ने के लिये भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्हें नियत कर दिया। सर ह्यू रोज स्वयं एक सेना-विमाग अपने साथ लेकर नराट की घाटी की श्रोर चले। इस घाटी पर मईनसिह की बहुत बड़ी सेना स्थित श्री

इसलिये सर् ह्यू रोज ने मदनपुर होते हुए निकल जाना ठीक समभा। सर ह्यू रेाज को मदनपुर की भ्रोर जाते हुए देख मर्दनसिंह ने. भी भ्रपनी सेना के साथ मदनपुर की भ्रोर प्रस्थान किया। यह देखते ही सर ह्यू रोज ने भ्रपनी थोड़ी सी सेना फिर नराट की घाटी की श्रोर भेजी ध्रीर मर्दनसिंह की सेना को वहीं पर भ्रटका लिया। पुर में सर ह्यू रोज ने शाहगढ़ की सेना की हरा दिया। बड़ा भीषण हुआ और अँगरेजों की बहुत सी सेना मारी गई। सर ह्यू रोज की भी एक गोली लगी और उसी गोली की चोट से उनका षोड़ा मर गया। परंतु विजय ध्रॅंगरेजों को मिली। इस समय यदि मर्दनसिइ की सेना मदनपुर पहुँच जाती ते। सर ह्यू रोज की विजय पाना ग्रसंभव हो जाता। परंतु सर ह्यू रोज ने चतुराई से मर्दनसिंह का नराट की घाटी पर श्रटका लिया श्रीर मर्दनसिंह तथा शाहगढ़वाले बखतबली का मेल न होने पाया। शाहगढ़ का राज्य इस युद्ध के पश्चात् ग्रॅंगरेजों के ग्रधिकार मे ग्रा गया धीर राजा को शाहगढ़ छोड़कर भागना पड़ा। शाहगढ़ राज्य के कई सरदार, जो भ्रॅगरेजों के हाथ पड़े, मार डाले गए।

७—मईनसिह नराट की घाटी के समीप ग्रॅंगरेजों की सेना के एक विभाग से लड़ रहे थे। जब मईनसिह को चलतवली की हार का हाल मालूम हुम्रा तब वे भी वहाँ से भाग गए। बानपुर, खुरई, नरयावली इत्यादि स्थानों पर ग्रॅंगरेजों ने अपना अधिकार कर लिया।

□ चुंदेलखंड के दिल्ला भाग में वागियों को हराकर सर ह्यू रेाज तालबहट की ग्रेगर चले। तालबहट का किला भी विद्रोहियों के हाथ में था। ग्रॅगरेजों ने यह किला ले लिया ग्रीर विद्रोहियों को भगा दिया। सर ह्यू रोज फिर चंदेरी गए ग्रीर यहाँ पर भी विद्रोहियों को हराकर उन्होंने ग्रापना ग्राधिकार कर लिया। ' — फिर सर ह्यू रोज ने भाँसी पर आक्रमण करने की तैयारी की। आक्रमण करने के पहले उन्हें खबर मिली कि तात्या टोपे ने चरखारी के राजा रतनसिंह पर चढ़ाई की है। रतनसिंह ऑग-रेजों के मित्र थे और ऑगरेजों का काम था कि राजा रतनसिंह की सहायता करें। परंतु सर ह्यू रोज को भाँसी ले लेने की पड़ी थी, इससे चरखारी की ओर कोई ध्यान न दिया गया।

१०—तात्या टोपे महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। ये बाल्यकाल से ही बड़े वीर थे। बाजीराव पेशवा इन्हें बहुत चाहते थे। ये बाजीराव पेशवा के साथ बिद्धर में रहते थे। बाजीराव के मरने पर ये नाना साहब के विश्वासपात्र नौकर हो गए। कानपुर के विद्रोह में तात्या टोपे ने नाना साहब के। बहुत सहायता दी थी। तात्या टोपे के अलीकिक शीर्थ के कारण अँगरेजों ने उसे "हिंदू गैरीबाल्डी" कहा है।

## श्रध्याय ३८ भाँसी श्रीर काल्पी की लड़ाइयाँ

१—रानी लच्मीबाई भाँसी में ग्रॅंगरेजों की हो ग्रोर से शासन कर रही शों परंतु जब उन्हें मालूम हुग्रा कि ग्रॅंगरेजों की सेना भाँसी पर त्राक्रमण के लिये ग्रा पहुँची है तब उन्हें बड़ा ग्राश्चर्य हुग्रा। उन्होंने चाहा कि ग्रॅंगरेजों के पास ग्रपना दूत भेजकर सब बातें समकावें परंतु दूत भी ग्रॅंगरेजों के पास न पहुँच सका। कहा जाता है कि वह दूत रास्ते में ही मार डाला गया। ग्रॅंगरेजी सेना निकट ही ग्रा गई थी; ग्रॅंगरेजों को भ्रम यहो था कि रानी बागी हो गई हैं। इसलिये समक्तीते की कोई ग्राशा न थी ग्रीर रानी लच्मीबाई को युद्ध करने का ही हुक्म देना पड़ा। २—रानी लच्मीबाई ने किले के बचाव के लिये पहले से ही सामान तैयार करा लिया था। गोले, बारूद ग्रीर तोपें सब भाँसी के किले ही में तैयार हुई थीं। इन तोपें की ग्रीर गोलों की ग्रेंग-रेजों ने बड़ी प्रशंसा की है। कई गोले ग्रॅंगरेजों के गोलों से भी अच्छे थे। रानी के पास एक चतुर गोलंदाज भी था जिसका नाम गुलाम गौसखाँ था। इसने भी बड़ी बहादुरी से काम किया था भ्रीर अपने कैशिल से ग्रॅंगरेजों को चिकत कर दिया था।

३—- अँगरेजों ने किले पर आक्रमण करने के पहले ही भाँसी शहर से वाहर निकलने के सब मार्ग रोक लिए। भाँसी के आस-पास की पहाड़ियों पर भी अँगरेजी सेना रख दी गई थी। पहले तोपेंं से ही लड़ाई हुई। फिर जरा आगे हटकर अँगरेजों ने किले के दिच्या से आक्रमण करना आरंभ किया। अँगरेजों ने किले के दिच्या भाग पर खूब गोले बरसाए और दिच्या से तोपों का उत्तर देना भाँसी की सेना के लिये असंभव हो गया। इस समय भाँसी के गोलंदाज गुलाम गौसखाँ ने अँगरेजों के गोलंदाज को मार गिराया और फिर दोनों श्रोर से तोपों की मार होने लगी।

४— भाँसी के किले से जो गोले छूटते थे वे भी बहुत वड़े थे।
कई गोले डेढ़ मन तक के वजन के थे। थे गोले भाँसी के ही बने
थे और ग्रॅंगरेज़ों के गोलों से भी उत्तम थे। दोनों ओर से गोलों
का युद्ध सात दिन तक होता रहा । आठवे दिन ऑगरेजों की
विजय के चिह्न दिखाई देने लगे। भाँसी का किला चारों ओर से
थिरा था। भाँसी में ऑगरेजों से लड़ने के लिये बारूद और गोले ते।
थे परंतु सैनिक शिचित न थे। सैनिकों की शिचा के लिये रानी
कें। समय भी न मिला था। इस कारण भाँसी की रानी ने नाना
साहब पेशवा से सहायता माँगी। नाना साहब ने अपने विश्वासी

<sup>(</sup>१) मासी का युद्ध २३ मार्च सन् १८१८ ईस्वी से आरंभ हुआ था।

श्रीर शूर सरदार तात्या टोपे की सहायता के लिये भेजा। तात्या टेापे अपने साथ वीस हजार सेना लेकर काल्पी से रवाना हुए। वे भाँसी जल्दी पहुँचे श्रीर उस समय श्रॅगरेजों से युद्ध हो ही रहा था। सर ह्यू रोज भी चतुर सेनापित थे। उन्होंने ऐसा प्रवंध किया कि वात्या टापे की सेना फाँसी की सेना से न मिलने पाई । तात्या टोपे इस समय चरखारी की सेना को हराकर आए थे श्रीर **उनकी सेना समभती थी कि ग्रॅंगरेजों की हराना बहुत श्रासान** काम होगा। भूँगरेजों की सेना तात्या टापे की सेना के दोनें। श्रीर पहाड़ियों पर जम गई श्रीर उसने गोले वरसाना श्रारंभ कर वात्या टोपे की सेना का स्थान ठीक न था इसलिये इन लोगों की मार से उसे वड़ी हानि हुई। दाहिनी और बाई श्रोर से श्रॅगरेजों ने गोले वरसाना आरंग किया और तात्या दोपे की सेना की हार जाना पड़ा। इस युद्ध में तात्या टीपे के लगभग १५०० मनुष्य मारे गए। वात्या टापे की सेना हारकर भागी धीर सेना का बहुत सा सामान ग्रॅंगरेजों के हाथ ग्राया। तात्या टोपे की यह पहली हार थी श्रीर इसमें भी उन्हें वहुत हानि हुई। दे काल्पी की भ्रोर भागकर चले गए ।

५—महारानी लच्मीवाई वीरता से अपने किले का बचाव करती
'रहीं। सर ह्यू रोज ने किले के पश्चिम से गोले बरसाना आरंभ
किया। ऑगरेजों की जी सेना माँसी के किले के पश्चिम मेजी
गई उसके सेनापित मेजर गाल थे। किले के दिच्या की श्रीर
किहेल, राविंसन और स्टुअर्ट थे। सर ह्यू रोज ने उत्तर श्रीर भी
सेना मेजी श्रीर इस सेना के नायक मिस्टर लॉथ थे। इन्होंने तीनी
छोर से भाँसी के किले पर गोले बरसाना आरंभ किया। गोलों की

<sup>(</sup>१) ताला टोपे से युद्ध पहली अप्रेल सन् १८४८ से आरंग हुआ।

<sup>(</sup>२) तात्या टेापे की हार तारीख ३ अप्रेख सन् १८४८ की हुई।

मार से किले की दीवारें बहुत कमजार हो गईं। तात्या टापे की हार का हाल मुनकर रानी लक्मीबाई के सैनिक निराश हो गए थे परंतु रानी उन्हें उत्साहित करती रही।

६ — अंगरेजी सेना धीरे धीरे किले के पास बढ़ती आ रही थी परंतु किले के भीतर से भी खूब गोलो की वर्ष होती थी जिससे ग्रॅंगरेजों की सेना में बहुत हानि पहुँचती थी। ग्रॅंगरेजों के सरदारों-डिक, मिकली, बोनस ग्रीर फॉक्स—ने किले की दीवारों पर चढ़ने का प्रयत्न किया परंतु वे मारे गए। ग्रॅंगरेजें। की सेना यह सब मार सहतीं हुई श्रागे बढ़ती श्राई। रानी लक्सीबाई के किले से बाहर निकल जाना पड़ा। फिर रानी लक्सीबाई की सेना और भ्रॅगरेजों की सेना से शहर में युद्ध हुआ। शहर में भी भ्रॅगरेजों का श्रिधकार हो गया श्रीर रानी लक्सीबाई श्रपने महल में से श्रॅगरेजों की सेना से लड़ती रहीं। भ्रॅगरेजों ने शहर मे घुसने पर विजन वेलि दिया। जो कोई हिदुस्तानी मिलता था वही मार डाला जाता था और उसकी संपत्ति लूट ली जाती थी। बचा या बूढ़ा जो कोई मिला मार डाला गया। सारे शहर मे लूट-मार मच गई। जो ग्रपना सब धन ग्रॅंगरेजों की सेना के हवाले कर देता या वहो ग्रपनी जान बचा सकता था। इस प्रकार सारे शहर मे अपना अधिकार करके सर ह्यू रोज ने रानी के महल पर माक्रमण किया। यहाँ पर रानी लच्मीबाई ने भ्रंतिम बार युद्ध किया। परंतु भ्रँगरेजों की सेना ने महल की चारों ग्रेगर से घेर लिया ग्रीर महल में ग्राग लगा दी। भ्रॅगरेजो की सेना राजमहल में घुस पड़ी। राजमहल मे जो मनुष्य मिले मार डाले गए। रानी लच्मीबाई ने कुछ सैनिकों के साथ भाग जाने का निश्चय किया। परंतु मागना भी बड़ा कठिन कार्य था। चारों श्रोर से श्रॅंगरेजों की सेना थी। इतने पर भी रानी लक्सीवाई ने हिन्मत बॉधी। अपने पुत्र दामोदरराव की उन्होंने श्रपती पीठ पर बाँघा श्रीर श्रपने मित्र मोरोपंत तांबे के साथ भागने के लिये तैयार हो गई । वे पुरुष के वेश में श्रॅगरेजी सेना के बीच में से तलवार चलाती हुई काल्पी की श्रोर माग गई ।

७—सर ह्यू रोज कें। रानी के भाग जाने का हाल मालूम होने 'पर बड़ा भ्राश्चर्य हुमा। उनके सैनिकों ने रानी की पकड़ने का प्रयत्न किया परंतु रानी का पता न लगा। भ्राँगरेजी सेना के बीच में से इस प्रकार भाग जाना रानी की वीरता ग्रीर रख-कौशल का परिचय देता है । रानी के चले जाने पर क्रॅंगरेजों ने शहर श्रीर किले पर अपना अधिकार जमा लिया। गोरे सिपाही अपने भाई-बंदों के मारे जाने के कारण बहुत कृद्ध थे। उनका ते। यही विश्वास था कि रानी जदमीबाई धीर भाँसी के शहरवालों ने ही श्रेंगरेजों को मरवाया है। अब उन्हें उसका बदला लेने का अवसर .मिला। उन लोगी ने निर्वयता से फॉसी के निवासियों की हत्या करना आरंभ किया। भॉसी में जो मनुष्य, खिया धीर बच्चे बचे ये वे सैनिक नहीं थे। भूँगरेजों की गोलियों के सामने वे कुछ न कर सकते थे। भाँसी शहर में लाशों के ढेर लग गए। इस प्रकार तीन दिन तक ग्रॅंगरेजों के हुक्म से शहर के निर्दोष निवासियों की इत्या होती रही। भाँसी का पुस्तकाख्य नष्ट कर दिया गया: महालक्सी के मंदिर के सब श्राभूषण लूट लिए गए। गोरों ने इस श्रकार तीन दिन तक लूट-मार की। फिर महासी पलटन ने, तदनंतर हैदराबादी पलटन ने लूट-मार की। इस प्रकार सात दिनों तक खूट-मार होती रही। भ्राठवें दिन लूट का माल नीलाम कराया गया थ्रीर बहुत सा माल सेंघिया ने मोल लिया। उस समय

<sup>(</sup>१) रानी लक्ष्मीबाई सांसी से तारील १ अप्रेल सन् १८१८ की

वृत्तांत से पता लगता है कि युद्ध में उतने मनुष्य नहीं मरे जितने विजन क्रीर लूट के समय मरे ।

प-भारंसी की रानी लक्मीबाई मांडेर नामक गाँव में पहुँची। यहाँ पर ग्रॅंगरेजों की सेना पहुँची। रानी के पास इस समय कोई सेना न थी। उन्होंने अपने पुत्र की पीठ पर बॉधा और लड़ने लगी। रानी लुक्सीबाई ने श्रपनी तलवार से श्रॅगरेजी सेना के नायक मिस्टर बौकर का घायल करके गिरा दिया श्रीर वे काल्पी की स्रोर चली गईं। बौकर साहब अपनी सेना लेकर लीट स्राए। काल्पी में इस समय कानपुर के वागियों का अधिकार था। कानपुर के नाना साहब के सैनिकों ने ग्रॅगरेजों के डिपटी कलेक्टर संशी शिवप्रसाद को काल्पी से मार भगाया था श्रीर काल्पी पर श्रधिकार कर लिया था। नाना साहब के भाई राव साहव पेशवा काल्पी में थे। काल्पी मे लड़ाई का बहुत सा सामान इकट्ठा था। काल्पी के राव साहब ने रानी लच्मीबाई का स्वागत किया। रानी लच्मीबाई ने राव साहब की सहायता देने का वचन दिया धौर राव साहब ने भी, रानी के कहने के अनुसार, ग्रॅंगरेजों से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। जब रानी लच्मीबाई और राव साहब पेशवा के मेल का हाल विद्रोहियों ने सुना तब उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्हें ग्राशा हो गई कि वे इन दोनों की सहायता से ग्रॅंगरेजों पर विजय पावेगे। बॉदा के नवाब अलीबहादुर भी धँगरेजों के विरुद्ध थे। इनके पास भी बहुत सी सेना थी। ये अपनी सेना लेकर काल्पी में आकर राव साहब से मिले। शाहगढ़ के राजा वखतवली, जिन्हें ग्रॅंगरंजों ने सागर जिले मे हरा दिया था, अब फिर से सेना इकट्टी करके काल्पी पहुँचे। बानपुर के मर्दनसिंह भी अपनी सेना के साथ यहाँ पर

<sup>(</sup>१) दत्तान्नेय वतार्वत पारसनीस कृत "र्कासी की रानी लक्ष्मीवाई" नामक ग्रंथ देखिए।

श्राए। इन सब सेनाओं की कवायद राव साहब पेशवा ने ली श्रीर ' सर्वसम्मति से इस सेना के नायक तात्या टोपे बनाए गए।

क् जब सर ह्यू रोज को यह खबर मिली तब उन्होंने भी अपनी तैयारी करके काल्पी पर आक्रमण किया। पहले सर ह्यू रोज की एक पलटन ने कींच पर आक्रमण किया। कैंच पर भी राज-विद्रोहियों का अधिकार था। सर ह्यू रोज की सेना के इस विभाग ने केंच में विद्रोहियों को हरा दिया और कैंच का किज़ा अपने अधिकार में कर लिया। सर ह्यू रोज ने बानपुर और शाहगढ़ की फीज को रोकने का प्रयत्न भी किया परंतु वे सफज़ न हुए और उनकी सब फीज काल्पी पहुँच ही गई।

१० — अँगरेजों ने पहले कींच के पास लोहारी नामक कि जे पर आक्रमण किया। यह किला भी विद्रोहियों के हाथ में था। उनकी ओर से यहाँ अफगानों की पलटन नियत थी। धँगरेजों ने अफगानों की पलटन को हराकर लोहारी के किले पर अधिकार कर लिया। जिस समय लोहारी में अँगरेजों से युद्ध हो रहा था उस समय कैंच पर फिर से विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया था। इसलिए लोहारी से लीटकर सर धूरोज ने कैंच पर आक्रमण किया। कैंच में इस समय बाँदा के नवाब, तात्या टोपे इत्यादि सब तैयार बैठे थे। धँगरेजों ने चारों थ्रोर से कैंच की घेर लिया। धँगरेजी सेनां थ्रीर विद्रोहियों में बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। इस युद्ध में धँगरेजों को विजय मिली ध्रीर कैंच धँगरेजों के अधिकार में आ गया।

११—कैंग्व के। लेकर सर ह्यू रोज काल्पो की ओर चले। काल्पी पर इरदोई और उरई की ओर से चढ़ाई की गई। काल्पी पर महारानी लच्मीबाई ने एक सेना अपने अधिकार में रखी। रोहिलों की सेना भी इस समय रानी लच्मीबाई की सहायता को आ पहुँची

थी। दोनों ग्रोर से गोलों की वर्ष हुई। ग्रॅगरेजों के पास बहुत सेना थी ग्रीर लड़ाई का सामान भी खूब था। रानी लच्मीबाई ने हारती हुई सेना को बहुत साहस दिया। परंतु ग्रंत में काल्पी की सेना को पीछे हटना पड़ा। ग्रागे बढ़ती हुई ग्रॅगरेजी सेना रानी की सेना को कत्ल करने लगी। सर ह्यू रोज ने ग्राकर काल्पी पर ग्रथिकार कर लिया। काल्पी की सेना भागी ग्रीर लड़ाई का बहुत सा सामान, जो बह सेना छोड़ती गई, ग्रॅगरेजों को मिल गया। रानी लच्मीबाई, राव साहब पेशवा ग्रीर बाँदा के नवाब काल्पी छोड़कर चले गए। ग्रॅगरेजी फ्रीज ने काल्पी को तोन दिन तक खूब लूटा। ग्रॅगरेजों के हाथ बहुत सी तोपें ग्रीर गोले लगे।

#### अध्याय ३९

#### बलवे की शांति

१—जिस समय सर इंदोज मॉसी की रानी लच्मीवाई के साथ युद्ध में लगे थे उस समय जबलपुर की सेना के नायक बिट-लाक, पूर्व की स्रोर, बलवा करनेवालों का दमन कर रहे थे। दमीह में पन्ना के राजा ने झँगरेजों को सहायता दी थी और विटलाक ने अचे-खुचे विद्रोह को नष्ट कर दिया था। बॉदा में जो राजविद्रोह हुआ था उसे भी बिटलाक ने ही शांत किया। फिर ये सर ह्यू रोज की सहायता करने काल्पी पहुँचे।

२—राव साह्व पेशवा काल्पी से मागकर गोपालपुरा पहुँचे। वात्या टोपे भी यही पर पेशवा से मिले। बॉदा के नजाव भी इन्हें सहायता देने पहुँच गए। इस तरह गोपालपुरा में तीनों की सेना इकट्ठी हुई। महारानी लक्सीवाई राव साहब पेशवा के साथ ही थीं। इस समय रानी लच्मीबाई ने राव साहब से कहा कि भाँसी श्रीर काल्पी पर श्राक्रमण करना बहुत कि होगा क्योंकि श्रॅगरेजीं की बहुत सी सेना यहाँ पर श्रद्धी है श्रीर उसके पास लड़ाई का सामान भी बहुत है। इसलिये रानी ने ग्वालियर पर श्राक्रमण करने श्रीर श्राक्रमण करके ग्वालियर के राजा सेंधिया से सहायता लेने की सलाह दी। सबने रानी लच्मीबाई की सलाह मानी श्रीर ग्वालियर पर श्राक्रमण करने का निश्चय कर लिया।

३--- वालियर के राज्य में ऋँगरेजों का बड़ा मान था। सेंधिया महाराज जयाजीराव के समय में ग्रॅगरेजें। के रेजिडेंट ही वास्तविक शासक थे। ग्वालियर में श्रॅगरेजों की सेना भी थी पर इस सेना का मन बदला हुआ था। यहाँ की सेना ने एक बार विद्रोह भी किया था परंतु वह दबा दिया गया था। दरबार में भी भूँगरेजों के विरुद्ध सलाहें हो रही थीं। राव साहब पेशवा कें द्वीं ने ग्वालियर की सेना को भड़काया। वहाँ की सेना चाहती थी कि सेंधिया महाराज भी ग्रॅगरेजों के विरुद्ध हो जायँ; परंतु सेंधिया ग्रॅंगरेजों के मित्र ही बने रहे। इससे सेंधिया की फीज ने भी बलवे का भंडा खड़ा कर दिया। ऐसे समय में सेंधिया ने ख़ुद सेना भरती की ग्रीर विद्रोह को दबाने की चेष्टा तात्या टोपे ग्रीर पेशवा की सेना ग्वालियर की सेना की सहायता को न पहुँच सकी क्योंकि उस सेना को इस समय कानपुर जाना पड़ा था। कानपुर में तात्या टापे ने क्रॅगरेजों को हरा दिया धीर फिर वह सेना गोपालपुरा में इकट्टी हुई। इस सेना ने ग्वालियर की श्रोर कूच किया। ग्वालियर की सेना इस समय भी बदली हुई थी, इससे पेशवा की सेना की सेंधिया के राज्य में घुसने मे कोई कठिनाई न हुई। पेशवा ने सेंधिया को बहुत पत्र लिखे श्रीर उनसे सहायता के लिये प्रार्थना की। सेंधिया ने बहुत

दिनों तक उत्तर न दिया। ग्रंत में सेंधिया की सरकार ने यही निश्चय किया कि राव साहब को सहायता देना ठीक नहीं। सेंधिया ने राव साहब से लड़ने का भी निश्चय कर लिया।

४—सुरार के निकट बहादुरपुर नामक ग्राम में सेंधिया से युद्ध हुग्रा। रानी लक्मीबाई ने सेंधिया की फौज को हरा दिया। ज्याजीराव सेंधिया को हारकर ग्रागरे की ग्रोर भाग जाना पड़ा। रानी लक्मीबाई ने ग्रपनी सेना सहित ग्वालियर में प्रवेश किया। इस समय ग्वालियर के लोग भी ग्राँगरेजों से ग्रसंतुष्ट थे इसलिये ग्वालियरवालों ने राव साहब पेशवा का स्वागत किया। ग्वालियर के राज्य पर रात्र साहब पेशवा ने ग्राधिकार कर लिया। राव साहब की सेना ने ग्वालियर की रेजिडेंसी को जला दिया ग्रीर उस मकान का माल लूट लिया। पंतु पेशवा के हुक्म से शहर में लूट-मार न हुई। ग्वालियर पर ग्राधिकार करके पेशवा त्राह्मण-भोजन कराने ग्रीर नाच-रंग में मस्त हो गए ग्रीर ग्रांगरेजों के साथ लड़ने के लिये तैयार रहने की बात बिलकुल भूल गए। रानी लक्मीबाई ने पेशवा से बहुतेरा कहा कि यह समय लड़ने का है, ग्राराम करने का नहीं; परंतु रानी के उपदेश पर राव साहब ने ध्यान न दिया।

५—सर ह्यू रोज यह खबर सुनकर बड़े अचंभे मे पड़े। उन्होंने सुनते ही बहुत सी सेना एकत्र की और ग्वालियर पर आक्रमण किया। अँगरेजों की सेना सुरार के समीप तक आ पहुँची। परंतु राव साहब पेशवा और तात्या टोपे को इसकी बिलकुल खबर न हुई। वे तो वहाँ आनंद मनाने मे लगे थे। अँगरेजों ने जव आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली तब कहीं पेशवा की ओर से तात्या टोपे को सेना तैयार करने का हुक्म मिला। तात्या टोपे सुरार की ओर अँगरेजों से युद्ध करने चले। अँगरेजों ने अचानक तात्या टोपे की सेना पर आक्रमण किया। दो घंटे तक युद्ध हुआ

थ्रीर भ्रॅगरेजों की जीत रही । भ्रॅगरेजों ने मुरार पर श्रिधकार कर लिया।

६-- ग्वालियर में जब यह खबर पहुँची तब पेशवा घबरा गए। परंतु रानी लक्सीबाई ने उन्हें शांत किया श्रीर युद्ध के लिये उत्सा-हित किया। ग्वालियर के पूर्व की रचा का भार रानी लच्मीबाई ने अपने ऊपर लिया। शेष श्रीर तात्या टोपे रहे। सर ह्यू रोज ग्वालियर से पाँच मील कोटा की सराय नामक स्थान पर पहुँचे श्रीर वहीं से उन्होंने आक्रमण करना निश्चित किया। उनके साथ त्रिगे-डियर सिमय भी थे। ये लच्मीबाई की श्रोर नियुक्त थे। त्रिगे-डियर सिमय किसी प्रकार रानी लच्मीबाई की सेना को पीछे न हटा सके। परंतु सर ह्यू रोज ने पेशवा की सेना के मोरचे छोन लिए। यह हाल सुनते ही रानी की सेना भी घबरा गई। सेंधिया महा-राज का धॅगरेजों ने अपने पास आगरे से बुला लिया था। इससे सेंधिया की सेना, जो अभी पेशवा को सहायता दे रही थी, बदल गई। धँगरेजों ने भ्रागे बढ़कर रानी लक्सीबाई की सेना की भी घेर लिया। परंतु रानी अपने कुछ सवारों के साथ लड़ती रहीं। भूँग-रेजों की सेना के सवारों ने चारों ग्रोर से राती की घेर लिया था पर रानी अपनी तलवारों की मार से सबको सामने से भगा देती थीं। उनके शरीर पर चारों धोर से तलवारों धौर भालों की मार हो रही थी। एक वलवार से उनके सिर का कुछ भाग छिन्न हो गया था श्रीर एक भाजा उनकी छाती में भी आ जुगा था। ऐसे समय में भी त्राक्रमणकारी सैनिकों को रानी ने श्रपनी तलवार से मार डाला। फिर श्रीर लड़ना ठीक न समभ रानी युद्ध से निकल गईं श्रीर संप्रासमूमि के निकट एक पर्शकुटी में ठहरीं। यहीं पर इनकी मृत्यु ज्येष्ठ शुक्ल ७ संवत् १-६१५ को हुई। रामचंद्रराव

<sup>(</sup>१) यह युद्ध १६ जून सन् १८४८ ईसवी की हुआ।

देशमुख नामक सरदार ने रानी के शरीर की, घास कें ढेर में रखकर, जला दिया।

७—रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाने पर ग्रॅगरेजों ने तात्या टोपे ग्रीर पेशवा को बहुत ग्रासानी से हरा दिया। इनकी सेना भागी ग्रीर ग्वालियर पर ग्रॅगरेजों ने ग्राधिकार कर लिया। जयाजी राव फिर राजगही पर बैठाए गए। ग्वालियर से भागने पर तात्या टोपे, राव साहब पेशवा ग्रीर बॉदा के नवाब ने श्रालीपुरा में युद्ध किया परंतु वे यहाँ पर भी हारे। बॉदा के नवाब ग्रॅगरेजों से फिर मिल गए। ग्रॅगरेजों ने इन्हें फिर से पेंशन दी ग्रीर ये इंदौर में रहने लगे।

□—तात्या टोपे थ्रौर पेशवा अगरेजों से न मिले। तात्या टोपे ने बहुत दिनों तक अँगरेजों को तंग किया थ्रौर अंत में श्रॅगरेजों ने उन्हें पकड़कर फॉसी दे दी। राव साहब पेशवा ने जब लड़ने मे केंाई सार न देखा तब वे संन्यासी-वेश धारण करके रहने लगे। परंतु अँगरेजों ने उन्हें पकड़कर बिठूर में फॉसी दे दी। यहीं पर राजविद्रोह का अंत हुआ।

द्वानी लक्ष्मीबाई ने जिस वीरता के साथ युद्ध किया उसे देखकर धूँगरेजों ने भी रानी की प्रशंसा की। क्षांसी के किले के भीतर ही जिस प्रकार लड़ाई का सामान हो सका उसी को देखकर धूँगरेजों को भ्राचंभा हुआ। रानी की हार का कारण पेशवा थ्रीर तात्या टोपे की लापरवाही ही थी जिसके कारण वे ध्रपने भ्राक्रमणकारी शत्रु बूँगरेजों के राज्य में घुस माने पर भी युद्ध की तैयारी न कर सके। इस राजविद्रोह में भ्रोड़ के के राजा ने धूँगरेजों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। दितया भ्रीर समधर के राजा भी सदा धूँगरेजों के मित्र वने रहे।

१०—शाहगढ़ के राजा को ग्रॅगरेजों ने कैद कर लिया श्रीर उन्हें लाहीर भेज दिया। शाहगढ़ का राज्य ग्रॅगरेजों के ग्रधिकार में श्रा गया। बानपुर सेंधिया को मिला।

११—सेंधिया को ग्वालियर का राज्य ग्रॅगरेजों ने दिया परंतु

ग्रुरार में श्रीर ग्वालियर के किले पर ग्रॅगरेजों का श्रिधकार रहा।

भासी भी ग्वालियर के राज्य में मिला दी गई। सन् १८८६

(संवत् १८४३) में भासी ग्रॅगरेजों ने ले ली ग्रीर ग्वालियर
सेंधिया को दे दिया गया। तब से भासी भी संयुक्तश्रांत का

एक जिला है।

१२—सन् १८५७ के विद्रोह का एक प्रधान कारण गोद-संबंधी कानून या जिसके कारण राजा लोग, बिना ग्रॅगरेजों की अनुमित के, गोद में पुत्र न ले सकते थे। सन् १८६२ (संवत् १-६१-६) में यह कानून बदल दिया गया भीर प्रत्येक राजा को गोद लेने का अधिकार दे दिया गया। परंतु गोद के समय आश्रित राजाओं से इस वर्ष की आमदनी का चीर्थाई साग नजराने में लिया जाता है।

#### अध्याय ४०

#### आधुनिक दशा

१—राज-विद्रोह शांत हो जाने पर बुंदेलखंड में कोई भगड़े नहीं हुए। राज-विद्रोह के समय ग्रॅंगरेजों की ग्रेगर से लाई केनिंग गव-र्नर थे। जब कंपनी के हाथ से ग्रॅंगरेजी राज्य इँगलैंड की महारानी विकृोरिया के हाथ में ग्राया तब लाई केनिंग भारतवर्ष के ग्रॅंगरेजी राज्य के वाइसराय कहलाए। भॉसी, जालीन, बॉदा, हमीरपुर ग्रीर लिलतपुर के जिले ग्रॅंगरेजी राज्य के पश्चिमोत्तर प्रदेश में थे। पीछे से इस प्रदेश का नाम संयुक्तप्रदेश रखागया। यह प्रदेश एक लेक्टिनेंट गवर्नर के अधिकार मे था। अब यहाँ पर गवर्नर रहता है। गवर्नर कों सलाह देने के लिये एक कैं सिल भी है। सागर और दमोह के जिले पहले पश्चिमोत्तर प्रदेश मे थे, फिर ये जिले नर्मदा टेरि-टरीज मे शामिल कर दिए गए थे। राज-विद्रोह के पश्चात एक नया प्रांत बनाया गया जिसका नाम मध्यप्रदेश रखा गया। इस प्रदेश की रचना संवत् १-६१८ (सन् १८६१) में हुई। मध्यप्रदेश पहले चीफ किमअर के अधिकार में था परंतु अब इसका शासन संयुक्तप्रदेश के समान गवर्नर और सलाह देनेवाली कैंसिल के अधिकार में है। सागर और दमोह के जिले इसी प्रदेश मे शामिल हैं।

२--बुंदेलखंड के देशी राज्यों में ग्रोड़का, दितया ग्रीर समथर मुख्य हैं। इन राज्यों को अपने अपने आंतरिक प्रवंध का पूरा अधि-कार है। ये राज्य सनदवाले राज्य नहीं है। इन राज्यों से थ्रीर ग्रॅंगरेजी राज्य से संधियाँ हुई हैं। ग्रेंगड़छे के राजा हम्मीरसिहजी वि० सं० १-६३१ में निस्संतान मरे। इन्हें १-६२२ में महाराजा की पदवी मिली थी। इनके मरने पर इन्हीं के छोटे भाई प्रतापसिहजी गद्दी पर बैठे। इस समय इनकी श्रायु २० वर्ष की थी पर राज-नियमें से अनभिज्ञ होने के कारण सरकार ने मेजर ए० मेन को राज्य का प्रबंध-कर्ता नियुक्त किया । महाराजा के पूर्व रियासत ने १-६१४ विक्रमीय के राज-विद्रोह के समय ग्रॅंगरेजों की ग्रच्छी सहायता की थी। उसी के उपलच मे टारौली जागीर का ३०००) वार्षिक कर, जो पहले भासी के राजा की दिया जाता था और अब अँगरेज सरकार लेने लगी थी, मांफ कर दिया गया। इसके सिवा मोहनपुर का २००) वार्षिक इस्त-मरारी लगान भी छोड़ दिया गया। महाराज को वि० सं० १-६४३ में सरामद-ई-हाई राजा बुंदेलखंड श्रीर सवाई महेद्र की पदविया दी गईं श्रीर वि० सं० १-६५५ में जी० सी० श्राई० ई० की पदवी मिली। इसके पश्चात् ये वि० सं० १-६६३ मे जी० सी० एस० ग्राई० की पदवी से विमूिषत किए गए। इन्हें १-६ तीपों की सलामी मिलती है। इनके भगवंतिसिंह और सावंतिसिंह नाम के दें। पुत्र हुए। इनमें से ज्येष्ठ कुमार भगवंतिसिंह का तो स्वर्गवास हो। गया है और सावंत-सिंहजी बिजाबर की गद्दी पर बैठाए गए हैं। भगवंतिसिंहजी के वीरसिंह, करनिसंह और घनश्यामिसेंह नाम के तीन पुत्र हैं।

३—श्रोड़ सें कारतकारी लगान का कानून बहुत अच्छा है।
यह कानून प्रानी प्रथा के अनुसार ही है। इस कानून के अनुसार
किसानों को लगान देने में कष्ट नहीं होता क्योंकि जब उपज हो जाती
है तब उपज का भाग राज्य को दिया जाता है। ग्रॅंगरेजी राज्य में
लगान पहले से ही नियत कर दिया जाता है श्रीर कारतकारी को
वह देना ही पड़ता है। यदि उपज न हुई तो लगान देने में कठिनाई
होती है। श्रोड़ सें किसानों को कृषि के लिये बीज श्रीर रुपए भी
दिए जाते हैं। जब उपज होती है तब रुपए वसूल कर लिए जाते हैं।
लगान इत्यादि की वसूली गाँव में मालगुजार करता है। यह गाँव
का मालिक समभा जाता है। परंतु कारतकारों के श्रधिकारों की
रचा राज्य की श्रीर से होती है। यहाँ पर राजा सब भूमि का मालिक
नहीं समभा जाता क्योंकि मालगुजारों के पास जो जमीन है उसके
वास्तविक मालिक वे ही समभे जाते हैं। बुंदेलखंड के श्रधिकतर
राज्यों में कृषि-संबंधी प्रथा श्रोड़ से समान ही है।

४—दितया के महाराज विजयबहादुर का देहांत संवत् १-६१४ में हुआ। इनके कोई पुत्र न था इससे इनके दत्तक पुत्र भवानीसिंह संवत् १-६१४ में राजा हुए। भवानीसिंह के विरुद्ध मृत महाराजा के दासी-पुत्र अर्जुनसिंह ने भगड़ा किया परंतु अँगरेजों की सहायता से वहें भगड़ा शांत कर दिया गया।

, ५—समथर के राजा हिदूपत के चतुरसिंह श्रीर श्रर्जुनसिंह नाम के देा पुत्र हुए। राजक्रमार चतुरसिंह की,,राज्य करने थेाग्य अवस्था होने पर, गद्दी दी गई पर रियासत का एक चतुर्थांश राजा हिंदूपत, राजमहिषी और अर्जुनसिह डर्फ अलीबहादुर इन तीनों के भरण-पोषण के लिये दिया गया था। पर राजमाता के मर जाने पर महाराजा हिंदूपत और उनके कुँवर अर्जुनसिंह को भरण-पोषण के लिये ३०००) रुपए मासिक मिलते हैं और ६०००) रुपया वार्षिक आमदनी का एक गाँव भी लगा हुआ है।

६—राजा चतुरसिह के ४ क्वेंबर (राजाबहादुर वीरसिंह, रावराजा विक्रमाजीत, क्वेंबर जगतराज श्रीर क्वेंबर रघुवीरसिह) श्रीर नन्हें राजा नाम का एक पात्र भी है।

७—पत्रा ग्रादि रियासतीं में राजाग्रों को पूरे ग्रधिकार नहीं हैं।
पत्रा के राजा नृपतिसिंह का देहांत संवत् १-६२७ में हुग्रा। उनके
पश्चात् उनके पुत्र रुद्रप्रताप राजगद्दी पर बैठे। महाराज रुद्रप्रताप ग्रीर
उनके माइयों में ग्रनवन हो गई ग्रीर उनके माई खुमानसिंह ने उनकी
शिकायतें भी कई बार पालिटिकल एजेंट से कीं। उनके माई लोकपालिह भी उनसे ग्रप्रसन्न थे। परंतु महाराज रुद्रप्रताप के केंाई पुत्र
न होने से उनके पश्चात् लोकपालिह ही राज्य के ग्रधिकारी हुए।
महाराज लोकपालिहं के पश्चात् उनके पुत्र माधविसह पन्ना के
राज़ा हुए। महाराज माधविसंह के समय मे उनके काका खुमानसिंह की बहुत चलती थी इसलिये उन्हेंने खुमानसिंह को जहर देकर
मरवा डाला। इस ग्रपराध पर विचार करने के लिये ग्रॅगरेजें। ने
एक किमशन नियत किया। उस किमशन ने महाराजा माधविसंह
को देाषी ठहराया। इस ग्रपराध के कारण माधविसंह राजगही
से उतार दिए गए ग्रीर कैंद कर लिए गए। उनकी जगह मृत राजा
खुमानसिंह के पुत्र यादवेद्र सिंह पन्ना के राजा बनाए गए।

द—स्रजयगढ़ में बखतिसंह के पश्चात् उनके पुत्र माधविसह, उनके पश्चात् महीपतिसंह ध्रीर महीपतिसह के पश्चात् विजयसिह ′ राजा हुए। भ्राजकल भूपालसिंह महाराज का राज्य है। इसी प्रकार ग्रन्य राज्यों में सनदें पानेवाले राजाओं के वंशजों का राज्य है।

६—बुंदेलखंड की रियासतें वाहरी राज्यों से किसी प्रकार का राजनैतिक संबंध नहीं कर सकतीं। परराष्ट्र-संबंधी कार्य जो ग्रॅगरेज सरकार करे वही इन राज्यों को मानना पड़ता है। कई देशी रियासतों में मंत्रि-मंडल है। परंतु इन मंत्रि-मंडलों को सलाह देने के ग्रांतिरक्त ग्रीर कुछ ग्रधिकार नहीं है। राजा जो चाहे कर सकता है। उसके कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता ग्रीर न कोई हस्तचेप कर सकता है। इसलिये राज्य के प्रबंध की उत्तमता राजा की योग्यता पर ग्रवलंबित है। यदि राजा योग्य ग्रीर उदार होता है तो वह ग्रपनी प्रजा को सब प्रकार से सुखी कर सकता है। यदि कही राजा योग्य न हुआ तो प्रजा को कष्ट होता है। भारत-वर्ष के कई देशी राज्यों में राज-प्रबंध के लिये सभाएँ हैं जिन्हें राजा ग्री ने राज्य-प्रबंध के बहुत से श्रधिकार दिए हैं परंतु ऐसी राज-समाएँ ग्रमी बुंदेलखंड में नहीं हैं।

१०—देशी राज्यों की रक्ता का भार संधि के नियमों के अनुसार अँगरेज सरकार पर है। देशी राज्यों को अँगरेजों की सहायता के लिये ही कुछ सेना रखनी पड़ती है। इस सेना को "इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स" कहते हैं। इस सेना के सिवा देशी राज्य थोड़ी सी सेना अपने आंतरिक प्रवंध के लिये रख सकते हैं। परंतु अपने वचाव के लिये या किसी बाहरी राजा से लड़ने के लिये ये लोग विलक्जल सेना नहीं रख सकते। यदि देश देशी राज्यों में कोई भगड़ा होता है तो उसका निर्धिय अँगरेज सरकार करती है।

११—बुंदेलखंड के देशी राज्यों की देख-रेख भँगरेजों की भ्रोर से बुंदेलखंड एजेंसी के सिपुर्द है। इस एजेंसी का एजेंट नौगॉव में रहता है।

## परिश्रिष्ट १

## पढ़िहार (प्रतिहार) जाति

चित्रयों की इस शाखा को ग्रॅगरेज लेखकों तथा भंडारकर ने भी गुर्जरों की एक शाखा माना है किंतु 'मध्ययुगीन भारत' भाग २ पृष्ठ १६ में, कन्नौज के प्रतिहार राजा भोजदेव प्रथम के ग्वालियर में उपलब्ध शिलालेख के ग्राधार पर, लिखा है कि पिंड्हार (प्रतिहार) लोग सूर्यवंशी चित्रय हैं। लन्मणजी रामचंद्रजी के प्रतिहार थे इसी से इनके वंशज भी प्रतिहार कहाए।

#### परमार हाजिय

इस शाखा को भी विसेंट ए० स्मिथ आदि लेखकों ने गुर्जरी की दूसरी शाखा माना है पर ये लोग भी सूर्यवंशी चित्रय थे। इनका गोत्र विशिष्ठ और ३ प्रवर हैं। देखे पाट नारायण का शिलालेख (E. I., Vol. 45) और उदयगिरिका शिलालेख (E. I., Vol. I)।

नेट—ऐसे ही चाहुमान (चीहान) भी सूर्यवंशी चित्रिय हैं। इनका बत्स गोत्र है धीर ५ प्रवर हैं। देखे। हवें का शिलालेख (E. I., Vol. II, p. 119), पृथ्वीराज-दिग्वजय (G. R. A. S, सन् १-६०३) धीर विजीलिया का शिलालेख (G. B. R. A. S. Vol. 55, p. 41)।

#### जगमनपुर

इसमें सेंगरें। का राज्य था। इनकी उत्पत्ति राजा दशरथ की कन्या शांता थ्रीर शृंगी ऋषि से बतलाई गई है। इनका गोत्र शांडिस्य है। इस वंश का ताम्रपत्र विक्रम संवत् ११६१ सन् ११३४ का बनारस में मिला है। इसको जगमनपुर के तत्कालीन राजा वत्सराज सेंगर ने जत्कीर्य करवाया था। यह एक दानपत्र है। इस कुल (राज्य) का संस्थापक कमलपाल था। इस वंश में कमल-पाल, सलहण, कुमार (कुमारपाल), लोहज़्देन और वत्सराज इन ५ राजाओं के नाम मिलते हैं। इस वंश के राजा कर्य ने कर्यावती नामक श्राम यमुना किनारे बसाया था, जो पीछे से कनार कहलाने लगा। इस वंश के राजा लोग पहले कनार ही में रहते थे। यहाँ पर किले का भन्नावशेष अब तक विद्यमान है। इसके दर्शनों के लिये जगमनपुर के राजा दशहरे के दिन अब भी जाया करते हैं। (मध्य-युगीन भारत, भाग ३, प्रष्ठ ४४३)

## जुफाती (जेजाभुक्ति या बुंदेलखंड)

स्तंदपुराया कुमारखंड अध्याय ३६ में हिंदुस्थान को अनेक देशों को नाम लिखे हैं; उनमें से एक देश का नाम जहाहृति है। इस देश की प्राम-संख्या ४२ हजार थी। इसके आसपास कांति-पुर (कुटनार), चेदि और मालन बतलाए गए हैं। इनकी प्राम-संख्या कमानुसार ६ लाख, ६ लाख और ११८०६२ बतलाई गई है। संभवतः प्राचीन जहाहृति ही आधुनिक बुंदेलखंड है। (मध्य-युगीन भारत, भाग ३, पृष्ठ ४६)

#### बीहट

यौधेय लोगों के जो सिक्के इपलब्ध हुए हैं; इनमें से ज़ी जो सिक्के बीहट में मिले हैं वे सबसे प्राचीन हैं। यह स्थान जमुना नदी के पश्चिम ६० मील है। (मध्ययुगीन भारत)

## परिशिष्ट २

#### बुंदेलखंड के देशी राज्यों का वर्गहोत्र, जन-संख्या, ग्रामदनी श्रीर राजा की उपाधियाँ

नाट-सन् १६३१ की जन-संख्या उपलब्ध न हो सकी।

|                | _           |                                       |                     |                                                   |
|----------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| नाम राज्य      | वर्गचेत्र   | जन-संख्या<br>सन् १ <del>६</del> २१ ई० |                     | राजाओं की उपा-<br>धियाँ जो झँगरेजों<br>ने दी हैं। |
|                | वर्गमील     |                                       | रुपए                |                                                   |
| भ्रोड़्छा      | २०७६        | <b>र</b> ⊏8€8ट                        | १० जाव              | हिज हाइनेस                                        |
| दतिया          | स्११        | १४८६४-६                               | १८ लाख              | ,,,                                               |
| समथर           | १८०         | ३३२१६                                 | ३५ लाख              | 37                                                |
| पन्ना          | २५-६        | १स्७६००                               | १० <sup>९</sup> लाख | "                                                 |
| <b>चर</b> खारी | 550         | १२३४०५                                | ६३ ताल              | "                                                 |
| श्रजयगढ़       | <b>८०</b> २ | <b>८</b> ४७€०                         | ३१ लाख              | , "                                               |
| बिजावर         | €७३         | १११७२३                                | ३ लाख               | <b>77</b>                                         |
| बावनी          | १२१         | १न्७३४                                | २ लाख               | "                                                 |
| छत्रपुर        | ११३०        | १६६५४स                                | ५१ लाख              | 33                                                |
| अलीपुरा        | ७३          | १४४८०                                 | ५० हजार             | राजा                                              |
| बाँका पहाड़ी   | ¥           | १६१३                                  | ४ हजार              | दीवान                                             |
| बेरी           | ३२          | ४६२१                                  | ४० हजार             | राव                                               |

| नाम राज्य     | वर्ग चेत्र | जन-संख्या<br>सन् १६२१ ई० | झामदनी   | राजाश्ची की खपा-<br>धियाँ जा श्रॅगरेजी<br>ने दी हैं। |
|---------------|------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| बीह्रट        | १६         | ४७८६                     | २७ हजार  | ्राव                                                 |
| विजना         | 5          | <b>6846</b>              | ७ हजार   | दीवान                                                |
| धुरवाई        | १५         | १८८०                     | १४ इजार  | 77                                                   |
| गरीली         | ₹€         | ४८१७                     | ३५ हजार  | 79                                                   |
| गौरिहार       | ७१         | <b>-</b> ४८६             | ५० हजार  | पंडित                                                |
| जिगनी         | २०         | ३६४२                     | १४ हजार  | राव                                                  |
| <b>लुगासी</b> | ४४         | ६१८२                     | ३० हजार  | दीवान                                                |
| नैगवाँ        | १२         | २११३                     | १४ हजार  | कुँग्रर                                              |
| सरीला         | şų         | ६०⊏१                     | ६० हजार  | राजा                                                 |
| टोड़ी फतेहपुर | ३६         | <b>€</b> ¥ <b></b> ⊂0    | २-६ हजार | दीवान                                                |

# परिशिष्ट ३

# देशी राज्यों के शासक

| हिज हाइनेस सरमद-ए-राजा-ए-बुंदेबखंड महाराजा            |
|-------------------------------------------------------|
| the Adding ward 2 pent & Banker achigan               |
| महेंद्र सवाई सर प्रतापसिइ बहादुर, जी० सी०             |
| एस० ग्राई०, जी० सी० ग्राई० ई० (बुंदेला ठाकुर)।        |
| हिज हाइनेस महाराजा लोकेंद्र सर गीविंदसिह              |
| बहादुर, कैं॰ सी॰ एस॰ म्राई॰ (बुंदेला ठाकुर)।          |
| हिज हाइनेस महाराजा सर वीरसिहदेव बहादुर,               |
| के० सी० एस० ब्राई० (गूजर)।                            |
| हिज हाइनेस महाराजा महेंद्र सर यादवेंद्रसिह            |
| बहादुर, के० सी० म्राई० ई० (वुंदेला ठाकुर)।            |
| हिज हाइनेस महाराजाधिराज सिपहदारुल्मुल्क               |
| प्रिंतिसंहजू देव वहादुर (बुंदेला ठाकुर)।              |
| हिज हाइनेस महाराजा सवाई भूपालसिंह बहादुर              |
| ( वुंदेला ठाकुर )।                                    |
| हिज हाइनेस महाराजा सवाई सर सावंतसिंह                  |
| बहादुर, के० सी० आई० ई० ( वुंदेला ठाकुर )।             |
| हिज हाइनेस श्राजमुल्डमरा इफ्तखारुदौला इमादु-          |
| ल्मुल्क साहिव-ए-मुहिन सरदार नवाब मुहम्मद              |
| मुश्ताकुल इसन खान सफ्दर जंग (पठान)।                   |
| हिज हाइनेस महाराजा विश्वनायसिंह वहादुर (पँवार ठाकुर)। |
|                                                       |

| राज्य             | शासकां के नाम श्रीर जाति                          |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>म्र</b> लीपुरा | राजा हरपालसिह (पिंड्हार राजपूत)।                  |
| वाँका पहाङ्गी     | दीवान वलदेवसिंह ( वुंदेला ठाकुर )।                |
| वेरी              | राव लोकेंद्रसिंह (पँवार ठाक्कर)।                  |
| वीहट              | राव वीरसिंहजू देव ( बुंदेला ठाकुर )।              |
| विजना             | दीवान हिम्मतसिंह ( वुंदेला ठाकुर )।               |
| धुरवाई            | दीवान जुगलप्रसादसिंह ( बुंदेला ठाकुर )।           |
| गरींली            | दीवान बहादुर चंद्रभानसिंह ( वुंदेला ठाकुर )।      |
| गौरिहार           | जागीरदार प्रतिपालिसंह ( जुमीतिया बाह्य )।         |
| िजगनी             | राव मानुप्रतापसिंह उर्भ फतेहसिंह (बुंदेला ठाकुर)। |
| <b>लुगासी</b>     | दीवान भूपालसिंह ( वुंदेला ठाकुर )।                |
| नैगवॉ             | जागीरदार विश्वनाथ सिंह (दीमा-म्रहीर)।             |
| सरीला             | राजा महिपालसिंह ( वुंदेला ठाक्कर )।               |
| टोड़ी फ्रेक्टपुर  | राव बहादुर दीवान मर्जुनसिंह (बुंदेला ठाकुर)।      |

## परिशिष्ट ४

## बुंदेलों का वंश

(१) ग्रोइछा के राजाग्रों का वंश-द्वस

पंचमसिह वीरसिंह करनपाल म्रर्जुनपात्त सेाइनपाल सहजंद्र नानकदेव पृथीराज रामचंद्र मेदिनीमल

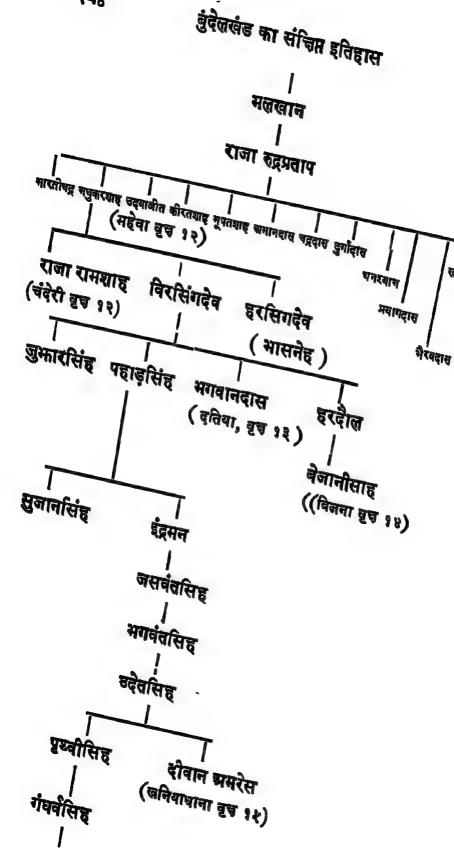

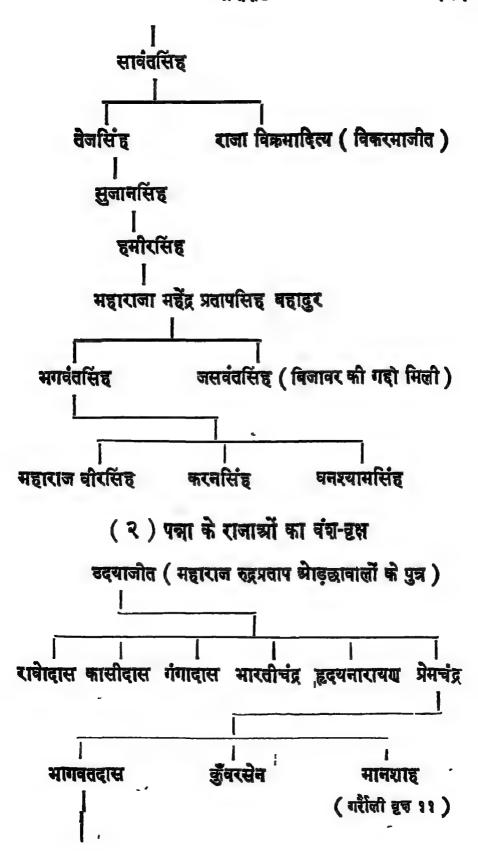

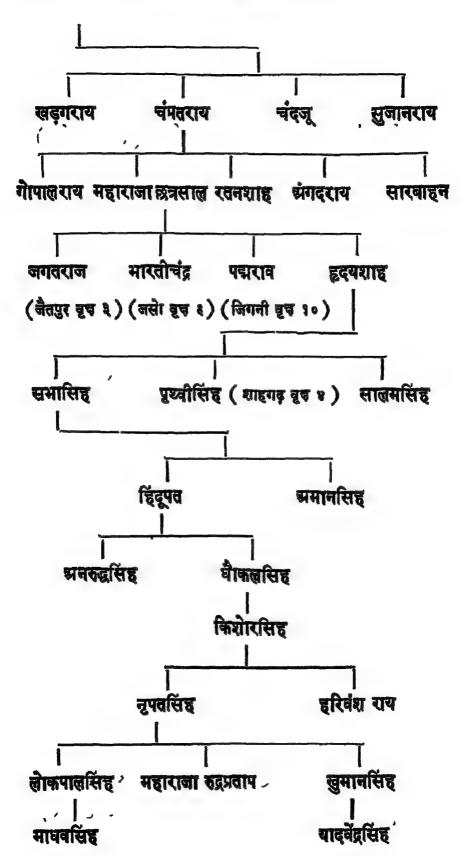

# (३) जैतपुर के राजाओं का वंश-द्रक्ष जगतराज ( महाराज छत्रसाल के पुत्र ) कीरतसिंह वीरसिह दीवान पहाड़िसंह ( विजावर वृत्त ४ ) खुमानसिंह गुमानसिंह ( चरसारी वृत्त ६ ) ( अजयगढ़ वृत्त ७ ) गनसिह मानसिह (सरीवा वृच = ) केंसरीसिंह पारीञ्चत खेतसिह ( ४ ) शाहगढ़ के राजाओं का वंश-द्वस पृथ्वीसिह (पन्ना के राजा हृदयशाह के पुत्र) हरीसिंह मर्दनसिंह **प्रज़िन**सिंह

वखतबली

३८८ वुंदेलखंड का संचित्र इतिहास

(५) विजावर के राजाओं का वंश-वृक्ष

वीरसिंह दीवान (जैतपुर के जगतराज के पुत्र)

किसरीसिंह

रतनसिंह

सन्दरण्सिह

भातुप्रताप महाराज

(६) चरलारी के राजाओं का वंश-ष्टक्ष
खुमानसिह (जैतपुर के जगतराज के नाती धीर कीरतसिंह के पुत्र)

राजा विक्रमाजीत (विजय बहादुर)

राजीतसिह

रतनसिह

।

जयसिंह

।

महाराजा मलुखानसिंह

(७) अजयगढ़ के राजाओं का वंश-द्रक्ष

गुमानसिह (जैतपुर के जगतराज के नाती धौर कीरतसिंह के पुत्र)

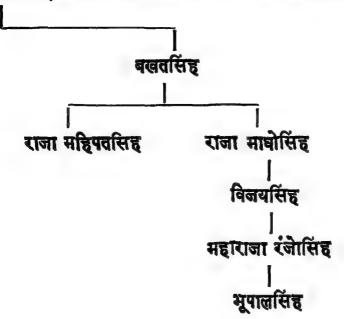

(८) सरीला के राजाओं का वंश-द्रक्ष

पहाड्सिह

मानसिंह (जैतपुर के पहाड़सिंह के पुत्र )
|
तेनसिंह
|
ग्रनरुद्धसिंह
|
हिंदूपत
|
खड़कसिंह

```
बुंदेलखंड का संचित्र इतिहास
३६०
           (९) जसा के राजाओं का वंश-दृश
               भारतीचंद्र (राजा छत्रसाल के पुत्र)
               दुजेनसिंह
                चेतसिंह
                मूरतसिंह
                पहाड़िसंह
                रामसिह
                 छत्रजीत
                 भोपालसिह
                 गजराजसिह बहादुर
            (१०) जिगनी के राजाओं का वंश-द्व
                    पद्मराव ( महाराज छत्रसाल के पुत्र )
                    त्र अमनसि ह
                    हरीसिह
                     पृथ्वीसिह
```

```
भेगपालसिंह
|
लाक्षमनसिंह
|
भानप्रतापसिंह
```

## (११) गरीली के राजाओं का वंश-द्रक्ष

```
मानशाह ( प्रेमचंद्र के पुत्र )
        इंद्रमन
         शाहमन
       परबतसिंह
        अनरुद्धसिंह
       जीतसिह
        भगवंतसिंह
        गोपालसिंह
  दीवान बहादुर पारीछत
वंकाराव
                  रग्रधीरसिह
```

```
बुंदेलखंड का संचित्र इतिहास
३६२
           (१२) चंदेरी के राजाओं का वंश-वृक्ष
                 राजा रामशाह ( स्रोड़क्का के भारतीचंद्र के पुत्र )
                        संप्रामशाह
                        भारतशाह
                        देवीसिंह
                        दुरगसिह
                        दुर्जनसिंह
                        मानसिंह
                        अनरुद्धसिंह
                        राजा रामचंद्र
                                            मोर प्रहलाद
```

प्रनापाल

( बानपुर के राजा )

मरदनसिंह

## (१३) दतिया के राजाओं का वंशरृक्ष भगवानदास ( श्रीरछा के विरसंगदेव के पुत्र ) सुभकरन **ग्रजुंनसिंह** दलपतराव पृथ्वीसिंह रामचंद्र रामसिंह गुमानसिह इंद्रजीत सत्रजीत ' राजा पारिछत महाराज विजयबहादुर भवानीसिंह

महाराज गाविदसिंह

वलभद्रसिंह

```
३-६४ बुंदेलखंड का संचित्र इतिहास
```

( १४ ) बिजना के राजाओं का वंशरूक्ष

```
इरदेख ( धोरछा से विरसंगदेव के पुत्र )
          बेजानीशाह
          परतापसिंह
          रायसिंह
सावतसिंह
                     मोहकमसिंह
                   ( चिरगाँव वृत्त १६ )
 प्रजीवसिंह
सुरजनसिंह
                 संहराव
                मुकुंदसिंह
      हीरासिंह
                          रतनसिंह
```

(१५) खनियाघाना के राजाओं का वंशवृक्ष

दीवान असरेस ( ओरछा के व्देतसिंह के पुत्र ,

**महाराजदेव** 

```
जवाहिरसिंह
|
पृथ्वीपाल
|
गुमानसिंह
|
छत्रसिंह
|
छत्रसिंह
१६) चिरगाँव के राजाओं का 'श्रष्टश
मोहकमसिंह (विजना के रायसिंह के पुत्र)
|
पारसजू
|
गनेसजू
|
बखवसिंह (सन् सत्तावन के विद्रोह में माग जैनेवाले)
```

## **त्रमुक्रमणिका**

आ

श्रकवर ६४, ६४, ६०, ६१, ६४, हर, हद, १०२, १०४, १०४, ११०, ११३, ११६, १२६ से १३७ तक, १७१, ३११ श्रकवरनामा ६२, १०२ अकिहानी ३३२ अकाना ३३२ त्रगस्त्यमुनि ३ श्रग्निसित्र ११ धंचल जू ३०३, ३१४ भ्रवलसिंह २३१, ३०६, ३१०, ३१७, ३४४ ब्रहर जू ३१४, ३१६ अवुरीन १३२ श्रजनर १६४, २१७ श्रजयगढ़ १, ४२, ४०, ४२, ४६, ६०, ६१, ६४, ६६, ७६, ७७, ८०, न्तर, २३२, २३७, २३८, २४६, २७३, २७४, २७६, २७७, २७३, २६१, २६२, २६४, २६४, २६८, ३००, ३०४, ३०७, ३०८, ३०६, इरर, इ४१, ३७४ श्रजयपाल ६६, ६२ श्रजयसिंह ३१

श्रवहिता देवी २३

श्रजीजर्खा १०४ श्रजीतराय १८६, १६६ श्रजीतसिंह २७६, ३१४, ३१८ श्रजीम हुमायूँ दर, द६ अजीम हुमायूँ शेरवानी न६ श्रजीमुल्ला ३४० भड़वार १४३ श्रदिति ११७ अधारी पुरवा ३३२ अनंगपाल ३० अनंत ४६ अनंतराम ३२१ श्रनंतसिंह २३१ श्रनंदी पुरे।हित १३२ भनन्य कवि २२६ भनवरत्वी ११६, ११७ श्रंतचेंद्र ४०, २२४, २४३, २४३, २११, २८०, २८२ श्रवाजीमाणकेम्बर २४३ श्रनहिलवाड़ा पाटन १२ श्रविरुद्ध ११४ म्रविरुद्वसिंह २३१, २३३, °२३४, २३४, २६१, २६२, ३०२, ३०४, ३१८, ३२६ श्रनूपगिरि २५१, २५६, २५६, २७२ श्रनुपसिंह ६४, १०६, १४१, २३१

श्रपरबल्लिसिंह ३१७, ३१८ श्रपराजिता २६ अपहोली ३३२ श्रफगान ७२ अफगानिस्तान २४७ श्रफजलखी १७४ अबुबकर ८० अब्दुल समद २०१, २०९ अब्दुल्हसन १४४ भ्रव्दुल्लार्ला १०७, १२७, १३१, १३६, १३७, १३८, १३६, १४२, 182, 184, 186, 186, 188, १४८, ३२४ घर्दुङ्घा सैयद २०७, २४७ श्रव्वळफजळ ६२, ७७, ८१, ६४, १०४, १३१, १३३, १३४ अभयकरन ११४ अभयभूपति १२० अभिमन्यु ३० श्रमरकुवरि १५४, १६५ श्रमखार ३३२ श्रमरगढ़ १०० श्रमर दीवान १८८ श्रमरशाह ११६ श्रमरसिंह ६४, १०७, १४७, १४४, १८६, ३२० श्रमानदास ६३, ६६, १२४ श्रमानसिंह २३४, २४१, ३१३, ३२४, ३२६, ३२६ श्रमृतकुँवरि १४० श्रमृतराव २८६

अमोघवर्ष ३४ श्रमोदा १००, १०६ द्ययोध्या १२७ श्ररिवर्मन् ११४ श्ररिवहा ११४, १२६ ब्राह्मेशाज ६२ श्रर्जनदास ६६ ष्पर्जुनदेव १३, ११८, १२३ अर्जुनपाळ १२०, ३१७ ष्रार्जुनसिंह २३१, २३४, २४७, २६४, २६८, २७३ से २७६, २६०, २६३, ३१३, ३२७, ३२६, ३३०, ३३४, ३११, ३७४, ३७४ श्रलखान १६ श्राल्तमश ३०, ६४, ७४, ७४ अलबरूनी २६ अलवर ३०४ अलप्टनदेवी ६८, ६६ अलाउद्दीन ७८, ६३ अलाहाबाद ( देखेा इलाहाबाद ) अली आदिलशाह १०४ श्रवीक्वलीर्वी १२७, १४७ अलीखीं २१६ श्रजीगौहर १४४ श्रातीवहादुर २३६, २३६, २७१ से २७६, २८२ से २८४, २६१, २६३ से २६४, ३००, ३०४ से ३०७. ३०६, ३१६, ३१८, ३१६, ३२१, ३२४, ३२६, ३२८, ३३८, ३४%, ३६४, ३७१ धलीमदी १५०

श्रलीवर्दीखी २४८, २४६, २४० श्रवध १३३, २३३, २४८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४६, २४८, २१६, २६२, २८०, २८१ २८२. 388 श्रवधूतसिंह २३३ श्रवधेंद्रप्रतापसिंह ३०६ अवधेंद्रसिंह ३२६ अवंति १४७ ष्रशोक १०, ११, १२, १८ श्रसमद्ख २०४ ग्रसाटी १२४ असुर ४ ग्रस्करी ८⊏ श्रहमदखी २१० श्रष्टमदनगर २०४ महसद्बल्श ३४४ षहमद यादगार पर श्रहमदशाह ८७ श्रहमदशाह श्रब्दाली ११४, २४८, २४६, २४०, २४३, २४४ श्रहमद्शाह बादशाह १४४, २४६ श्रहरराव ३४८ श्रहसन नदी १४ श्रहार ३२० श्रहीरवाड़ा १६ श्रवरश्रनन्य ( देखे। श्रनन्य कवि ) अत्रि ऋषि २ आ

श्राईन श्रकवरी १४

श्रागरा १३२, १३३, १३४ से १३६,

१४२, १४८, २४०, ३४०, ३४१, ३६६, ३७० आवमशाह २०४ श्रातम हुमायूँ पर आदिलशाह 41 भागन्दराय १८७ श्रानन्दसेन ११४ श्रांतरी १३४ यांध्र १७ आपो साहिब ३४४, ३४७ श्राबादखाँ २१२ भावा साहिष २६६, २६७, २६८, २७०, २७१, ३२१, ३३० श्राभीर ४, १८ श्रामापानी ३५४, ३४८ बारामशाह ७४ श्रार्थ ३७, ६८ श्रातमर्खा =⊁ भाळमगीर ( दूसरा ) २४६ बालीपुरा ३०१, ३४२, ३७१ श्रालीर ७२ घाल्हा ४३, ४४, ४४, ४६, ४७, 45, 48, 84. 00 श्रारहाखंड ६७, ७० **चासफल**ि १०२, १०३, १०४, १०*४* घासकरन ११४, १२७, १३०, १३१ श्रासफजाह ३२२ इँगलैंड ४०, ३४३, ३७२

इरावा ८२, ८३, १०१, १२४,

280, 588

इदौरा ३१७ इनकुंड ३० इंदुरखी ११६, १६० ईदीर २४२, २८२,।३७१ इंद्रगिरि २४०, २४१ इंद्रजीत १२८, १३०, १३२, १३४, १२६, १२७, १३८ १३६, २८६, 290 ईद्रदमन ११४ इंद्रचन्न ११४ इंदमिय १४१, १४३ इंद्रमिया घंधेरा १४३, १६१ इंद्रमन १८६, ३१८ इंद्रराज १२२ इबराहिम ( जोधी ) मद, १२४ इबराहिमखाँ ८६ इबराहिमशाह ६७, ८१, ८२, ۶ą इबराहिम सूर ६०, ६४ इमलौटा १३४ इलाहाबाद १४, १८, १६, २०, २३, 88, 988, 980, 290, 292, २१६, २४०, २४३, २११, २८४, \$80. \$40 इस्लामकुलीखाँ १४७ इंस्लामाबाद ७७, १२६, १४६ इस्लामशाह ६४, ६० ईचीखाँ १३०

ईदल ४४

ईरान १५०

ईस्टइंडिया कंपनी २८४ उ वप्रसिंह २३१ रप्रसेन ६६, १३६, १८६ वच्छकलप २७ वचेहरा २२, २७, ४४, ३२६ **उजरहटा ३३२** डज्जैन १०, १४, १६, २७,६४, ७४, 183, 188, 140, 144 उदीसा ३४, ३७, २४६ रत्तमसिंह १६१ उदयगिरि १६ रदयपुर ३४, ६२, ६६, ३३१ उद्यमान १४७, १८६ बद्यराज ११४ बद्यशाह ११६ उद्यसिंह ६६, ६६ ब्द्याजीत १२४, १२८, १६२, ६१८ उदयादित्य ३८, ६८ उदानशाह २०० उद्तेतसिंह २३१ वहतकुवरि १८७ बदोत्तसिंह १४४, १४४, २१२, ३२० वघरनदेव ८२ सपद्गढ़ १०१ सपेंद्र २७, २८ रमराविगिरि २४८, २८०, २८२ **उमरावासि'**ह २३१ समरी ३१४, ३१६ रमेशचंद्र ३४७

ईश्वरीसिंह १२०, २६४, ३०८

बन्मेद्सिंह ३१४, ३१६ रुरई ४८, ३६६ वलघर्खा ६३

ऊ कद्छ ४४, १४, ४७ : स्

पुटा २० एं॰ मैन ३७३ प्रख १३०, १३४, १३४, १३७, 184, 180, 160, 188, 210,

२२१ पुरन ११, १३, १६, २० प्रीकेना १६ यविचपुर ७८

ऐतपुर २७ ऐवक ७४

श्री

से

श्रोगदेव २३ श्रीदृत्रा १, ६२, ७०, ७७, ६४, ६४, हर्, १०७, १०८, ११४, १२४, १२६, १२७, १२८, १३०, १३६ से १४२, १४४ से १४६, १४८ से १४१, १४३ से १४६, १४८, १६७, १७७, १७८ से १८१, 958, 980, 984, 984, १६८, २१२ से २१४, २१६, - २२२, २३२, २४३, २८२, २८७ से रह, रहह, ३०४, ३१२, ३१७, ३२०, ३४०, ३१३, ३४४, कळुवाहा २८, ४१, ३०४ ३७१, ३७३, ३७४

श्री

धौंदेरा १८२ चीरंगजेब ६४, ६४, ६४, ६४, ६७, 100, 108, 110, 180, 141, १४३, १४४, १४६ से १६२, १७० से १७२, १७८ से १८०. १८८, १६० से १६२, १६४ से 180. 188. 201, 208, २०४, २४६ श्रीरंगाबाद १७६

श्रंग ३६ श्रंगद् १३८ श्रंगदज् २३१ श्रंगद्राय १६८, १६६, १७४, १८०, २०२ बँगरेज १६, २४६, २४०, २४६, २७०, २७६, २७६ से २६२, २६४, २६७, ३०४, ३०८, ३१३, ३१६, ३२२, ३६१ से ३३३, ३४१, इ४४, ३४६, ३४०, ३४४ से ३६१, ३६४ से ३७२, ३७४, ३७६ श्रंगोरी ६४ **अंटेर ११६, १२०** श्रंताजीराव खांडेकर २६६

क

ककरकचनए १६३ ककरेड़ी ६० कक्तपा ४४ कछीवा १२८, १३१

कमोद्सिंह २३१, ३१८ कटनी ६८ करिया १८७ करन है है कटेरा १६३ करनजू २३१ कटेहर ८०, ८२, ८३ करनपाल ११४, ११४, ११६, ११६ कठीली १३७ करनवेल ३७ कड़ा-मानिकपुर ८४, १०२, १२६, करनसिंह १८६. ३७४ करनसेन ११४ 133 कढनिया २६८ करनाटक १७२, १७३, २४४, २४४ कदार ३३२ करनाटा ३१ कदै।रा-वावनी ३२२ करनाल ७३ कनकसेन ११४ करमङ्खाही १६२ कनिएक १७ करवागढ़ १०१ कनेशका ४४ करहरा १३० कंचनशिरि २८२ करामतर्खा २४७ करेरा १२४, ३४४, ३४२ कंजुला ३३२ करैया १२३ कंठाजी कदंव २०८ कन्हैया ३१४ कंदका ३४ क्रादिव ३६,३७, ४०, ४६, ६८, ६३ कंदहार १४०, १४१, १४२ कर्णपुर ३७ कनदपाल ११४ कनीजा १०० कर्णावती ३७ कत्राज ११४ क्जीज २४, २६, २७,२८, ३६, ३८, कर्नल पाल २८१ ४०, ४१, ४४ से ४७, ४६ से ४१, कर्नळ वेलेसली २६३ 48, 4€, 40, 0€, AA करी ३१२ क्लरशाह ११६ कळकत्ता २४६, २६२, २६३, ३४६ क्ल्हरदास १४१ क्लिकया ३३२ क्वीर ८७ कमरुद्दीन २०७, २०८ कलचर ३२ कमलचंह ११८ कलचुरी ३२, ३७, ३८, ३६, ४०, ४१, ६०, ६३, ६३, २७६ कमला नयन ६६ कलिंग ३६ कमा ३३२ कलिंदरसिंह २७६ कमुखर ३३२

कल्यान ३२ कल्यानदेवी ६१, १३८ क्ल्यानशाह ११६ कश्यप ११७ काकवर्षा ४० काठियावाडु १४, १६ कादंबरी २६ कादरखाँ दर कानपुर २२४, ३३३, ३४८, ३४०, ३४१, ३६०, ३६४, ३६८ कानाखेरा ४५ कांतिपुर (कुटवार) १३, १४ कान्वायन १२, १४, १७ कान्हपुर ११8 काबुत १७, २०४ कामताप्रसाद ३०२ मामता रजीला ३०२, ३०३ कासबख्श २०४ कामरी दद कायमखी २१७ कायमज चीवे २३४, २६२, २६३, किंडेळ साहव ३६२ २६४, २७७ कारवा ३३२ कारीतळाई २३, ३७ कारावाग १०१ कार्त्तवीय ३३ कार्डंजरादि ४१ कालिया ३४ काळिंजर ३, २६, ३२, ३७, ३६, कीर ३६ धर, ४४, ४६, ४१, ४२, ४६, ४६ से ६६, ६६, ७०, ७२ से ७४, कीरतराज २३७

**७६, ७७, ८०, ८१, ८६, ८८,** T4, 80, 81, 82, 88, 84, 902, ११८, १२६, १४६, १६२, १६३, २०२, २२२, २३२, २३४, २७७ से २७६, रहर, २६६, ३०६, ३२१, \$80 कार्लिजरपुर ३२ काल्पी १६, १८, १६, ६७, ६८, ७४, ८१, ८२, ८३, ८४, ८६, ८७, ६४, ११८, १२२, १३८, १४४, १६४, १६६, २०१, २१०, २२०, २२२, २६२, २४१, २४६, २४४, २४२, २४४, २४६, २६२ से २६८, २८४ से २८६, ६२६, ६६०, ६६२. ३६४ से ३६८ काशी १०, ४२, ४६, ११४, ११६, ११८, १७०, १७१, २७०, ३४३ काशीदास १२८ काशीराज ११४, ११८ काश्मीर ४४ किरकी ३३३ किशोरसिंह २३६, २६०, २६१, २६६, ३०६ से ३११, ३१२, ३२१, ३४६ किशोरीलाल १८१ किष्किंघा ३ किसुनज् २७० किसुनसिंह १४०, २३१ कीरत २११

कीरतशाह १२४ कुरार १२० कीरतसागर ४७ कुर १२, ४४ कीरतसिंह ४४, ६१, ६२, ६४, ७७, कुछनंदन १२६ दर, दर, १२३, २३८, २६६ कुलपहार २३८ कीतिराज २६ कुवरपुर २७३ कीतिंवम्माँ ३७, ४३, ४७ से ४०, कुँवर प्रतापसिंह २६१ क्वॅंबरसिंह १२८, २३१ ४२, ७०, ६८, २२३ कुचपहरिया १२८ ह्रॅबरसेन १८२, २००, २०२ कुंजकुवरि १४० इस २८, ११४, ११८ कंजनघाट २८६ कुपाग्यवंश १६, १७ कुसवारी ६३२ कुंबल्याह २६८ कुजुब कड्फाइसस १७ कुहराम ७३ कुटरे। १६८ क्रमकरळ १६६, १७० क्रेन (नदी) १, ४१, ४६, ६५, ६७, कुठवार १४, २८ कुंडार १२४ २६३, २८१ केनिंग (लार्ड) ३४१, ३७२ क्वंडारगढ़ केप्टन वेली २८१ क्तळपुरी १८ कंतिभाज ४ क्यूरवर्ष ३४ केरल ६३, ६६ कुंभकन १७१ कुतबुद्दीन ऐवक ३०, ४१, ६३, ६४, केळारस १३० केशवदास १३६, १३८, १६७, ६७, ७३, ७४, ११५ २२४ कुतुब ६० केशव महादेव चांदोरकर २६६ इंत्य १२ केशवराय १३३, १८४, १८६, २३१ कुटबा २१४ केशवराव १३७, ३४२ कुमारगुप्त ११, २० बेशवशंकर २४३ कुमारगुप्त दूसरा २० केसरीसिंह १०६, १८३, २३१, २३६, कुमारदेव २३ कुमारदेवी २३ 288, 284 केहरीसिंह ३३६ कुमारपाल ६२ क्रमही ३६, ३७, ३८, १०० कैकीवाद ०७ कुरवई १०१, २०१ कैया २५१

कैमूर पर्वत १६ कैस्वा २०० कोकल्लदेव ३२, ३३, ४०, ४१, कोक्त्वदेव दूसरा ३६, ४०, ४७ केकशाह १६६, १७० कोटरा २०१, २०३, २०४, ३०७, 290, 298 कोरला दर कोटा १४० कोटा की सराय ३७० कोठी ३२८ कोठी-सुद्दावल २०२ कोड़ा जहानाबाद २४३ कोदसा ३३२ केरहट ४७ -दोशल राज्य ३४, ४४ कोहनूर २४= कींच १२०,१४०.१४४, १४२,१४६, १मह, १६०, २०१, २१०, २२२, २६३, २८४, १३६ कै।टिल्य १० कैंडिन्य वाचस्पति ३४ कृपारास १३३, १४१, १६३ कृष्ण २७, ३४, ३४, २२२ कृष्ण-चरित्र २३६ कृष्णदेव ६६ कृष्णराज ३२, ३४ कृष्णराजा ३३ कृटण्राव ३३४, ३३८, ३३६ कृष्णाकुमारी ३३१

कृष्णाली अनंत तांवे २४१, २४२ कृष्णाजी रामळघाटे २४४ क्वाइव ( लाड ) २६० चेमजी १६३, २२२, खजुरनाग १४ खजुराहा ३६, ४२, ४४, ४६, २०, १२, १३, द्द, ६७ खजुहा ३३२ खटोला २६० खड्गराय १२६, १६४ खड्गसिंह १२४ खड्परिखा १६, २३ खनियाधाना ३२०, ३४० खमरिया ३३२ लम्हराँछी १३६ खरगापुर १४० खरदई ३३२ खलकसिंह ३२६ बस ४१ खंगार ११४ खंडेराव २०८ खंदेह ३३२ सरा ३३२ खा (खर्जुर नाग) १४ खांडेराय १२४, १३६ खान ग्राजम १३४ खानखाना १३१, २०६

खानज् २३१

सानदेश १७, २०१, ३४८

-गजनी ४५, ७३ 📑

खानेजहाँ १४२, १४४, १४६, १४६, गजरा ३३८ गजसिंह २३८, २४६,२७७, २६४, खानेदौरान ६४, १०७, १०८, १४७, गजाधर ११६ खिजरखी ७८, ८२ गठेवरा २३४, २६४, २७३ गढ़कुंडीर ११४, १२०,१२१, १२२, खिमलासा १०१, २६४, ३४२ खिछजी ७८ १२४, १२४, १२६, १३४, १३६ गढ़पहरा १०१, २००, २०१ खुई ३३२ गढ़वा १६, २० खुद्दी २८४ खुमानसिंह ११६, २३४, २३८, गढ़ा (मंडला) १६, ६१, ६२, ७०, ६८, १००, १०१, १०३, २४१, २४६, २४७, २६१ २७३, रमम, २६३, ३०७, ३१६, ३१७, १०४, १०४, १०८, १११, ११२, रेंद्र, २६४, २६४ 200, 20¢ गढ़ाकेटा हर, १८६, १६०, २२२, खुरई १३, ११२, २६७, ३४२,३४४, २३२, २३३, २४२, २७०, २७१, 348 ३२६, ३३०, ३३४, ३४४, ३४८ खुरजा २४३ गणपत ६१ खुशरू ७८ खुशरा १६८ गरापतदेव दर **खूबसिंह ११**४, १ गणपत् नाग १४, १८ गणेशजू ३४२ खेतसिंह २३१, २ गनीवहादुर २७८, २७६ ३१३, ३२४ खेमराज चीवे २३४ गया ११४ नयाकर्ष ३५, ४०, ७० खैरवान १४० खैरा ३३२ वाप्रसाद ३००, ३०१, ३०२ खैरार ३३२ वासशाह ८४ ायासुद्दीन २३, ७४, ७७, ७६, ८० खोइ २२,-२३ ।रीबदास ३०६ -ख्वाजा श्रब्दुलमजीद १०२ ारुइसेन ११४ खवाजाजहीं = १-<sup>गर्</sup>वी १४०, ३१८, ३४२ ग गगनसेन ११४ खार ४२, ११४, ११६

रवारपुरा ११७

गहोरा ११६ शैराऋषि ११४ गंगागिरि २६१, २६४, २६७ नंगादास १२४, १२८ ,गंगाघर ३००, ३३८ गंगाघर गोविंद २४, ३२, ४२, २१४, २६३, २६८, गंगाघर यशवंत २४३ गंगाघरराव ३३६, ३४४, ३४६ गंगा नदी २ गंगाबाई ३३६ रांगाराम ११६ गंडदेव ४०, ४३, ४६, ४७, ११, ६३, ६६, ७२ गंधवेंसिंह १४४, २३१, ३१६ गागरीन मण, ६१ वाजीवद्दीन २४६, २४०, २४३, १२२, ्युलाम गीसर्खा १६१ ३२३ 'गाजी मलिक तुगक्षक ७८ गाजीशाह १८६ गाजीसिंह २३१ गार्खाड़ा १०१ गाढडं २६३, २६४, २६४ गार्डन ३४१ गारागढ़ १८ गाल ( मेजर ) ३६४ गांगेयदेव ३६, ४०, ४६ गिरवरसिंह ३०६ गुजरात १७, ३८, ४८, ७८, ८४, द्यत, ६२, १००, ११४, १४७, २०५, २०६

शुक्रा ६०, १४०, ३१७ गुना २२२, २६२ गुनौर १०१ ग्रस १८, ७१ गुमानकुवरि १४० गुमानसिंह १८६, २३८, २३६, २४१, २४६, २४७, २६१, २६४, २७०, २७३, ।२१३, २१४, ३०४, ३०७, ३२०, ३२१ गुरदासपुर १४४ गुरसराय २३२, २४७, २४८, ३३४, . ३३६, ३३७ गुरबख्श ३४१ गुर्जर ३६, ४४, ४१, ६६ गुलाव २७, गुलामकादिर २७२ गुलामचंद्य २३, ७५ गृहादिस्य २७ गुहिल ३८, ६६, ७० गृहवर्मा २४, २६ गोवावरी ३ गोंड ६२, ७०, ६७, ११३ गोंडवाना ६४, १०२, ११० गोपचंद ११८ गोप राजा २१ गोपासं ६० गोपाद्यपुर ६३ गोपालपुरा ३६७, ३६८ गोपाछराम १६८ गोपालराव वर्षे २४३

गोपाबबाल ३००, ३०२, ३०३ गोपालशाह ६६ गोपालसिंह २०७, ३०६,; ३१८, 318 गोपीनाथ ६६ ,गोर ७३ 📝 गोरखदास ६६, गोरेबाब पुरोहित २२४ गीलकुंडा १४७, १७४ गोलकी मठ ३४ गोविंद् ११८, गोविंद गंगाधर २६८, २८१, २८४, २५१ गोविंद्चंद ३८ नोविंददास १३१, २६४, ३००,३१८ गोदिंददेव ६०, ६१ गोविंदु पंत २४२, २४३, २४४, २४४, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, ३३७ गोविंदप्रसाद ३०२ गोविंद बल्लान खेर २४१, २४२ गोविंदुराय १८१ गोविंद्राव ३५६, ३३६, ३३७ गोविंद्सिंह है, २३१ गोशळादेवी ३६ गोसरई २४०, २४१, २४४, २४६ गीड़ ४४, ६७, ६८, ११६ गातमीपुत्र ११ गीर ११७ गौर सामर १०१, ११२, १२८, १३८, ३३४ ,

गौरिहार २०१, ३४२
श्वाखियर (गोपगिरि),१४, १८,
२२, २८, २६, ३०, ३३, ४४,
४४, ६०, ७३, ७४, ७६, ८०, ८३,
४४, ६०, ७३, ७४, ७६, ८०, ८०,
८२, ८३, ८४, ८६, ८७, ६०,
१२२, १२३, १२७, १२८, १३०,
१३२, १३३, १४८, १४८, १६६,
१८०, २८८, ३०४, ३३६,
३६८, ३६६, ३७०, ३७१, ३७२
औट साहब ३४६,

घ घटोत्कच १८ वनस्यामदास १२४ घनस्यामसिंह ३७४ घुनसार १०१

च

चत ७२
चतुसिंह २६०, ३२१, ३७४, ३७४
चतुसिंह २६०, ३२१,३०२
चत्रस्या ३३२
चरलारी १, ४२, २३२, २३७ से
२३६, २४६, २४७, २७३, २७४,
२७४, २६३ से २६४, २६८, ३०४,
३०७, ३२८, ३४१, ३६०, ३६२
चंगेनली ७४, ८१
चंहीदास ८७
चंद १२६
चंदेरी ४, ७६, ७७, ७६, ८०, ८४

से ८७, ६४, १०७, १२८, १३६,

188, 184, 186, 184, 148,

१८६, १६०, २१३, ३४४, ३४६ चंदेल ३७, ३१, ४१, ६०, ७०, ७१, मह, ११४, १२२ चंद बरदाई ६२, ७३, ६७ चंद्र ७२ चंद्रगुप्त (दूसरा) १६ चंद्रगुप्त मार्थ १०, ११ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य १८, १६ चंद्रदास १२४ चंद्रसान १४०, १४४, १४७ चंद्रभानासिंह ३१६ चंद्रमा ४२ चंद्रवस्मा ४२, ५१, ६७ चंद्रशाह १०४, १०६, ११० चंद्रात्रेय ४२ चंद्रापुर ३४२ चंपतराय १२६, १३३, १३४, १४१ से १४४, १४८ से १४१, १४३, १४४ से १६६, १७४, १७८, १८०, १८३, १८४, २०३, २१३, 220 चंबल नदी १, ४, ४१, १४६, १४७, १४८, २२२, २३२ चींदपुर १३० चींदा ६७, १०८, १४६ चिंदे बुजुर्ग ३३२ चामुंडराय ७३ चालुक्य ३२, ३४, ३४, ६२ चाँवड़ जन्निय ६२ चाहदृदेव ७६ चिंतामि २२४

चित्तींद ६६, ७८, ८४, ८६, ८६, 89, 84, 88 चित्रकूट २, ३,१६८,२००,२२२,२३६ चित्रपाख ११म चिदि ३१ चिनकिलीजर्खा २०७ चिरगाँव २८४, ३१२, ३१४, ३४२ चिल्ली ३१४, ३१६ ज्ञुनार ६०, १०४ चेदि ४० चेदि देश ४, ६, ७, १२, १७, २३, ३१, ३२, ३४, ३८, ३६, ४१, ४४, 88, ६३, ७१, ११६ चेदिराज ३४, ३७ चेष्टन १६ चैतन्य ८७ चैतासिंह ३०७ चाल ३६ चै।कीगढ़ १०१ चौराई १०१ चीरागढ़ १०२, १०३, १०४, १०७, १०८, १०६, ११०, ११२२, १४६, १४१, २६६, २६७, २६८ चीहान १२० ख छतारेजू ३१८ छत्रघारीसिंह ३११ इत्रपति ३१४

छत्रपतिसिंह ३२४

छत्रपानसिंह ३०६

छत्रपुर १, ४२, ६०, ६७, १६२,

२३०, २३३ से २३७, २३६, २७०, २७६, २६१, २६४ से २६७, ३४१ सुमाल ६४, ६४, ६४, ११०, ११८, १४२, १४३, १४६, १४८, १४६, १४६, १४६, १४६, १४६ से २०७, २१० से २१४, २४५, २३० से २३४, २३४, २४४, २४१, २४१, २४१, २४४, २००, ३०३, ३०३, ३०४, ३०४, ३०४, ३०६, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३२७, ३२४, ३३७

छुत्रसात दशक २२४ छुत्रप्रकाश १७६, २२४ छुत्रशाह १०६ छिंदवादा १०१, १६६ छीनपरसीदा ११८ छीन २८२

তা

जगजीतसिंह १२४
जगतराज २२०, २३१, २३२, २३७,
२३८, २३६, २४०, २४१, २४२,
२४३, २४३, २४४, २६८, २६८,
३०२, ३०७, ३१०, ३११, ३१४,
३१४, ३२४, ३२६, ३७४
जगतराजसिंह ३०६
जगतसिंह ६६, १४०, १८६, २०३,
३२२
जगनायक ४४, ४६, ४७, ६७, ६८
जगसाय ६३, १३१, १३४, ३०१
जगमन १३०

जगमनपुर ११४, ११८ जगरनाथ ३०१ जगशाह १२० जटवारा १४३ नटाशंकर ६६ बतारा ७७, १२६,११३७, १४६, ३१४ जनकपुर ४३ जफरखीं ८० जबलपुर १, ३, ११, १४, ३१, ३६ से ३६, ७०, १००, १०१, १०४, १११, ११२, २६४, २६६, ३३४, ३४४. ३४६, ३४७, ३६७ जमानर्खा १३४ जमाळखाँ १३४ जयगोविंद ६≈ जयचंद्र १४, १७ जयदेव ४७, १४६ जयनाथ २३ जयपाल ४४, ४७ जयपुर २६, २०१, ३३१ जयवर्मादेव ४३, ४० सवसिंह ३८,७२, १६६,१८६, २०१, २०८, २१३, २१६, ३१३, ३१४ जयसि इदेव ३८, ३६, ४० वयस्वामी २३ जयस्वासिनी २३ जयाजीराव ३६८, ३६६, ३७१ जरारा ३३२ जरासंघ ६, ७ वरीखी ३३२ जबाळखाँ ८६, ६४, १६४

जुकेाही ८० नळान ज्वाना २३ जळाळपुर ४६, १६४, २०४ जुगळप्रसाद ३१६ जलालुहीन ७८ जमारखंड १ जवाहरसिंह ३०६, ३१०, ३१३, ३२०, ३२६, ३४२, ३४३ जसकुर ३३२ 385 जसवंत्रसिंह ११६, १४३, १४४, जुकीती १, २४, २७, ४२, ६६, १६६, १७७, १८६, ३२७ 998 जसोपुर १६८ ब्रुलचीला ७६ जस्से, ३०७, ३०८, ३०६, ३१६ जहाँगीर ६६, १०६, १२८, १३७, १३८, १३६ २म३ जहाँगीरपुर १४० जुदेव २२२ जहाँगीरमहत्त १४० जेजा ४२ जहाँदरशाह १४४, २४६ ज्ंगबहादुर २८७ 40, 118 बाट २४४, २४८ जैतकरन ११४ जान बेपटिस्ट ३२६ जान बेली २८४ जानाजी ३४८ जामकुजीखाँ १२७ जामनगर १६३, २२२ जामशाह ११६, १८६, ३१७ ३२४ जालमसिंह २७०, ३२४ जे।गनीपुर ७६ जालीन १, २१०, २२२, २३२, २४१ २४४, २६२, २८१, २८४, २८६, जीवपुर ३३१ जोधबाई १३६ ३१४, ३३०, ३३२, ३३३, ३३४, चै।नर्खा ७६ ३७२ खाहिरदेव ७६ जिगनी १६१, ३२७, ३४२ जिंदा महारानी ३४३

जुमारसिंह ६४, ६६, १०७, १०८, 180, 188, 180, 184, 141, जुड़ावनसिंह २३१ जुलकिकारमली २७८, २७१, २८२, जेजासुक्ति (जेजाकसुक्ति) १, ४२, जैतपुर ४२, १२२, १४०, १४४, १४७, १८१, २१४ से २१८, २३२, २३४, २३७ से २४२, २४९, २१६, २७३, २७७, २८४, २३३, २६४, २६४, ३०७, ३१४, ३२१ जैतसिंह ६६, १२४, २३७ जैरनपुर ६७, ६८, ८१, ८३, ८४. न्द, ६१, १२३ ज्ञानपचासा ३२६-

祈 मरखा ३३२ सखवार पर क्तींसी १४, १५, ७०, ११४, १२८, १८४, १४४, -२२२, २३२, २४४, २१०, २११, २१म, २६१, २म४, रहर, रहह, ३१२, ३१४, ३२०, तर्वि ३०१, ३०२, ३०३ ३३४, ३३४, ३३८ से ३४२, ३४४ खे ३४७, ३४९ से ३४४, ३४८, ३६० से ३६२, ३६४, ३६४, ३६७,

Z

इदन, ३७१, ३७२, ३७३

कंकनगढ़ १०१

टाड राजस्थान ६२ टारीली ३१२, ३७३ टीकमगढ़ १२३, २८७, २८८, ३४१, 242 टीपागढ़ १०० टेहरी २६न, ३१२ होरी कतेपुर ३१२, ३१३, ३१४, ३४१ ट्रावनकार २२ 7

ठाकुरसिंह ६०७ ठिप्टनपाल ११८

डच १६ उनलाप ३४१ डमोरा १४ डबहीसी (त्याडं) २३६, ३४३, 888 डाइलमंडल ३१, ६६

डिक १६१ डिं भाराय ४६ होंगरताल १०१ डौंद्याबेरा ११८

ส तमसा ३०, ६३ तरैन ७३ तरींहाँ २म४, २म६ तर्डीबेग १३४ वलेहटा १२४

तहीवरखीं ४४, १६२ तंजोर २०म तचशिला १० वावारवा ११८

सात्याटोपे २६०, २६२, ३६६, ३६८,

३६म, ३७१ सासी (नदी) ३७ ताराचंद्र १६ ताखबहेट ३४६ तिकवाँपुर २२४ तिलोकचंद मर

तिलोकसिंह ३०६, ३१० तिलंगाना १८

तिवरो १८३ त्रिचनापल्खी २०८ त्रिपुर ३१, ३४

न्निपुरी ३१, ३२, ३७ त्रिसुवनपाळ ३०, ६३ त्रिसुवनमल्ळ १३

त्रिभुवनराय ६६

त्रिछोकपाल २६ त्रिलोचनपाळ ४७ तिखोहा २६८ तीरयप्रसाद ३०२ तुगलक २३, ६४, ८०, ८१ तुमान ३१ त्रुरुक १७ तुर्क १७ त्रलसीदास १४० तेजकरन २८, २६ तेलगढ़ २६४, २६६, २६८ वेजिसिंह १२०,,२३१, २८७, २८८, ३२४, ३२६ सेंद्रवारी २४७ तेवर ३१, ३४ तैमूर ६७, ८१, ८२, ८४ त्रैलोक्यवर्मादेव ४३, ६०, ६६, ७६ त्तीमर ११८, १२०, १२१ तोमरू (तोमागढ़) १३० त्तीरमान २०, २१, २२ तोंस १, २२२

य

थानसिंह १६१

धानेम्बर २४, २६, ७३ दशरघ ११, ११ धुरहट २०४ दशरघ (दस्सराह दशरघ (दस्सराह दशार्ष (देश)-दशरप (दसराह दशार्ष (देश)-दशार्ष (नदी) दस्तिया १, १३४, १३४, १४०, १४४, दिख्य कोशल ४ १४४, १४३, १४४, १६०, १३०, दाकदर्ख २०७, २१२, २१३, २१४, २२६, २४७, दादाजी के।नदेव

२८२, २८६, २६८, ३४०, ३४१, ३४३, ३७१, ३७३; ३७४ दुद्री ३१४, ३१६ दमघोष ३१ दसयंती ६ दमोह १, ३, ४, १६, २३, २७, ३३, ४६, ६८, ६६, ७०, ७६, ८०, ८४, £2, £8, 900, 909, 902, 990, ११२, ११३, १२६, १६४, १६८, २२२, २६४, २६६, ३३४, ३४०, इश्ह, इह७, ई७३ द्यापाल १२०, ३१७ दलकेष्वर ७६ दरियार्खा १३७ -दरियावसिंह २३१, ३००, ३०२, ३०३ दुलपतराय २२६, २३१ द्खपतिशाह ६१, १०१, १०२, १०५ दलसिंह २३१, ३२१ द्लीपसिंह ३२६ -द्लीपुर २३७ - -द्वेतर्स २०३, २१०, २११, २३७ दलेल दीम्रा १४३ दशरघ ११, ११७ दशरघ ( दस्सराज ) ४३, ४७ द्शार्ष (देश) . १, १, १, ६, ७ द्शार्थं (नदी) ४ दृस्यु २ दाकदर्खा २०७, २०८ दादाजी केानदेव १७२

दादीराय ६६ दानकुँवरि १८३ दावियाल १३३, १३७ दासोदर २२, १३३ दुआब पर दामोदर गंगाघर ३३३ दुदाही ६७ दामोदरराव ३४४ से ३४७, ३४१, द्विनयापतिसिंह ३२८ \$8\$ हुर्यभान १४६ दाराशिकोह १४२, १४६, १४७, ११८, ११६ दाहिर ७२ द्वर्गापुर १२४ दिगोडा २८८ दिनकरराव १३० दिनकरराव असा २४८, २६८, ३२६, ३३०, ३३६, ३३७ दिनदुछा २३३ दिलावरखीं =0, =३ दुर्जनमन् १६ दिलीपर्खा २०१ दिळीपसिंह ३४२, ३४३ दिक्छी २१, ४८, ६०, ६७, ६७, ६म, ६६, ७३, ७६, ७७, ७म, ७६, म०, म१, म२, म३, म६, म७, मम, ६०, ६४, ६४, १०२, १०६, १०७, दुनी १३४ ११०, ११७, १२४, १२६, १३६, देळनशाह ३४२ 187, 188, 180, 145, 148, १६०, १६८, १७०, १७३, १८८, १६२, १६६, २०१, २०४, २०४, २०६, २०७, २०६, २१०, २११, २१२, २१३, २२४, २४०, २४३, २४४, २४४, २४६, २४७, २४८, २४६. २४०, २४२, २४३, २४४, रहर, दरद, देश, दश्व

दिवोदास ११४ दीवान दीपचंद १८६ दीवान सेनापति २३७ दुर्गसिंह ३१४ हुर्गादास १२४, १३१, १३४ द्वर्गावती ६१, ६२, ५४, ५६, ६४, १०१, १०२, १०३, १०४, १०६, 114, 178 दुर्गाससशती २२६ हुगीसिंह २७३ दुर्जनशाह १११, २६१ दुर्जनसाल १४७ दुर्जनिसंह १६४, २१३, २३१, ३०४, 200, 298 दुळचीपुर ८० देवकरन २०२ देवकुंदरि १७४ देवगढ़ १३, ४७, ४८, ४६, ७०, ₹७, ₹¤, १६¤, १६६, १७०; १७४, १७८, २०१ देवगाँव १२० देवगिरि ७६, ६३ देवगुप्त २४ -

देवचंद्र २२२

देवदीवान १८६

देवनाग १४

देवपाल २१, ७२

देवपुर १२२

देवमृति १२

देवराय १३६, २६८

देवराय हिंगयो २०३

देवरी १०१, ३३०, ३३४, ३४२

देवल ७४

देवतादेवी ४४, ४८

देवलवारा १६६, १७४

देवराहा १४०

देवहार १००

देववस्मा ४३, ४७

देवागढ़ २१३

देवाध्य २२

देवापायक १३२

देवीसिंह १४, १०७, १०८, १२४,

१४७, १४८, २३१, २८८, २८६

देवद्रप्रतापसिंह ३०६

दोराहा ३०८

दोसा २८२

दें। छत्रवा मर, मध

दीलतराव २८३

दीलवसिंह ३११

दीलताबाद ७१, १४६, १४१

द्वारका ७

द्रुपद ४

द्रीपदी ६, २१४

ध

घरमपुरी १४६

धर्मकुँवरि १२२

घर्मपाल १३, ३०, २८७

घवळ ६२

धवलगढ़ ६२

घवळसाय दर

वसान १, ४, ४१, ४४, ४६, ६६,

١٥٥, ٥٥, ६४, ११४, १६४

र्घगदेव ४२, ४३, ४४, ४६, ४७, ४६,

40

घंधेरखंड १८२

धान्यविष्यु २०, २१, ६६

र्घाषुराय १८

र्घाष्ट्रसिंह ३१८

धामानी १०१, १०७, १०८, १४०,

188, 184, 184, 180, 184,

121, 158, 154, 180, 186,

१६८, २०६, २६८, ६६४, ६४२,

375

धार २७, २८, ३८, ३६, १४६

घारुशाह १८६

धीर १२१

घीरजमल २३१

घीरजसिंह ३२४, ३२४

धुरमांगद् १८१, ३१४

धुरवर्द ३१२, ३१३, ३४१

घूमघाट १८६

धीकतासिंह २३४, २३४, २३६

घीलपुर मह, १३२, १४४, १४७

न् नकरई ३३२ नत्येखाँ २८८, ३४२ ननयारा ४७ नंद ( घराना ) ६ नंदन ( छीपी ) १६३ ं नंदराम २०४ चंदादेवी ३२, ६३ वन्तुक ४२, ४४, ४४, ६२ नन्हीं दुलैया ३०१ नन्हेराजा ३७४ नन्हेशाह २८६ नरयावली ३४२, ३४४, ३४६ बरवर १४, २६, ४१, ४७, ७६, १३०, १३२, १३३, १४४, १४८, १६१, २४३, ३४२, ३४३ चरवस्मा ३८ 'नरसि'ह ६६ नरसिंहगुप्त २० (नरसि इदेव ३८, ३६, ४०, ६३, नरसिं हपुर ३६, १०१, ३४२ नरसिंहराय ८०, ८१, ८२ नरहरदास १४०, १४४, १४४ नरिंद्रशाह १०६, ११०, ११६ नरिंद्रसिंह ३१७ नरेंद्रगुप्त २४, २६ नर्भदा (नदी) १, २, १०, २०, २४, ३१, ३४, ६०, ३७, १४६, १४६, ३६४, २७३

नमाँदेवी ४४ -नलपुरा ६०, ६१ नवलिशोर २३६, ३००, ३०१, ३०२, ३०३ नवलसिंह १२३, २३१ नसरतजंग ३३८ नसीमुद्दीला १४६, १४० नसीरुद्दीन तायसी ६० नसीरुद्दीन महसूद २३, ७४, ७६, ७७, 50 नसीरुद्दीला ३२३ नहपाण १४ नाग (राजघरांना) १२, 34 नागपुर ६४, १०१, १११, २२४, २६७, २८०, ३२०, ३३३, ३४७, 185 नागानंद २६ नागीद ११, ६२६, ६४१ नाजिमुद्दीला ३२३ नाथुराम ३०२ नादिरशाह २४७, २४८ नानकचंद् ११८ नाना ६१, ६६ नरहरशाह ११२,२६१,२६४,२६६,२६७ नाना गोविदराव (मंत्री) ३२३, ३३१, ३३२, ३३४, ३३६, ३३८ नाना फड़नवीस २४८, २६०, २६४, २६१, २७१, २७२ नाना साहब धोंडू पंत ३४८, ३४० नाना साहब पेशवा २४२, १ २५४, २४४, २६४, २६०, २६६, २६६,

२८१, र्म४, २८४, २८६, ३३०, इइर, इइइ, इइ४, इद६, इ६० न्नाराट ( घाटी ) ३४२, ३४८, ३४६ मारायया, ११७ नारायगुजू २७० नारायगादास १८१, १६६, ६१७ नारायग्राव २४८, २६०, २६४, रदह नारोभास्कर १३६ नारोशंकर २४३, २४१, २४४, ३३७ नाशिक ३१४ नासिरशाह पश नाहरमक २३०, ३३४ नाहरसिंह ३१४ निजासखीं दर विज्ञामशाह १११, ११२, २६१ निशासुद्दीन ६४, ७२ निजासुरसुरक २४६, २४७ निमुवांगढ़ १०१ बिरंद्गिरि २८२ विशापुर ७४ निहातासिंह २०० नीमरान १२० नीमी १४६ नीलकंठ ४२ भूरजहाँ ३६ न्रपुर ३३२ ,नेवर २४२ नेवाज (कवि) २२४ नेवारी १२४ 🐪 , नैगर्वा (रिवई) ३२२, ३४२

नैपाल १म नेाने अर्जुनिस ह (देखेा अर्जुनिस ह) नाने दीवान २३१ ने।हटा ६८ ने।हला ३४, ३४ नैार्गाव २०४, ३४०, ३११, ३४१, ३७६ नानकदेव ११६, १२२ नैरोजली १४३ नीली २०४ न्यामतकुलीखाँ १२७ नृपतिसिंह '२१६, २४१, १२८, 308 नृसिंह १२ T पचेलगढ़ १०० पजनसि ह ३४७ पटियाजा ७३ पठारी १६७, १३८, १३६

पचेतागढ़ १००
पजनसि ह ३४७
पिट्यां ७३
पटियां ७३
पटारी १३७, १३८, १३६
पिड्हार २७, ४१, ४४, ४४, ६६, ११२, ११६, ११६
पद्धमिस ह २२४, ३२७
पद्मसि ह २२४, ३२७
पद्मसि ह २२१
पद्माचर २६८
पद्माचर २६८
पद्माचरी १३, १८
पनागढ़ १०१
पद्मा १, ४२, ३४३, १८७, ११६, १८७, ११६, २०२, २०६, २०७, २१८,

२२०, २२२, २३०, २३१, २३२, पहादृसि ह ६४, १०८ से ११०, २३३, २३६, २४०, २४२, २४४, १४०, १४४ से १४६, १४० से २४६, २६१, २६२, २६४, २६६, १४३, १४४, १४६, १६१, १०७, २७१, २७६, २७८, २८६, २६०, २६७, २३८, २४१, २४६, २६०, २६१, २६६, २६८, २६६, ३०४, २६३, ३०७, ३२४ ३०६, ३०७, ३१६, ३२८, ३४१. ३६७, ३७४ पवई २६० परकेाटा २०१ परतापगढ़ ११०, २३३ परतापराव १२८, १३०, १३६ परतापसि'ह २८८, ३१४ परमानंद १४० परमादि दूसरा ४१, ६३ परमार ४१, १२२ परमाळ ४१, ४३, ४२, ४३, ४४ से ६०, ६३, ६४, ६६ से ६८, ७४, 85, 994 परसराम १४६, १६६, ३१७ परसे।जी भासता २०८ पराग (कवि) २३४ परायचु १३४ पर्वतिसंह २३१, ३१४, ३१८ पल्हव १६ पवई-करही १०१ पवार्या १३, १४, १२२, १३०, १३१, १८६, २३६ पश्चिमोत्तर प्रदेश ३४०, ३७३ पसराई ३१२ पहरा ३०१ पहळवानसिंह २३१

पहाद्सिंहपुरा १५१, १५४ पहादी (बंका) १४०, १४६, ३१४, 289 पहेचा ३३ पहोज ( नदी ) ४४, ७० पंचम ११म पंचम कवि २२६ पंचमकुँवरि १४० पंचमसिंह ३०१, ३११ पंचवटी ३ पंजाब २, १४, १७, २४, ७३, १४४, २४८ से २४०, २४३, ३३१, ३४६, ३४४, ३४६, ३४७, ३४६ पंडरा १२४ पॅंड्वारी १६४, २४७, ३२७, ३४२ पांचाल ४, १२ पाटन ११८, २६६ पारनगढ़ १०० पांडुचेरी २४६ पांडोर १६० पांड्य ३६ पाथर कछार ३०६ पानीपत न६, न७, १६०, ६१, २१४, २४४, २७१ पारी छत २८१, २०२, ३१६ पाळदेव ३०१, ३०२

पाबदेवी ७२ पिंक ( मिस्टर ) १४२ पिछीर १२७ पिपरिया ६ ६ पिरथीसिंह २६७, २६८ पीपरहट १३७ परिस्त्री २१० पीरसहस्मद एश पुण्यपाळ १२२, २३६ पुरवा रेम्ध, ३०१ प्ररी ११४ पुरुगुप्त २० प्रक्षेत्रम २२६ पुत्रगाली १६ पुलुमायी १६ पुष्करप्रसाद ३०० तेला ८८ पुष्पावती ६= पुष्यमित्र ११ पूना १७२, १७४, २४४, २४०, २१३, २१७, २६०, २६६, २७१, २७२, २७७, २७८, २८०, २८३, रद्रष्ठ, रद्रह, देश्द, देश्द े

पूरन जाट २४
पूरनमेळ २०४, २३१
पृथ्य ४०
पृथ्वीचंद २२६
पृथ्वीपति २००, २०१
पृथ्वीपाल ३२०
पृथ्वीपाल ३२०
पृथ्वीवर्मदेव ४३, ३१

पृथ्वीराज ४०. ४३. ४४ से ४६. ६३. ६६, ६७, ६८, ६६, ७०, ७३, ७४, ६८, ६६, १११, १२२, १४८, १मर, २३३, २४२, २४४, २७० पृथ्वीराज रायसा ६२. ६७, ६८ पृथ्वीसिंह ११४, २१२, २४४, २४४, २७०, ३१३, ३४४ पेशवा १११, २१८, २६०, २६७, २६६, २७१, २७६ से २८१, २८३, ३२०, ३२३, ३३३, ३३४, ३४८, इंद७ से ३७१ पेशावर १६ पेकरप्रसाद ३००. १०१ पेंडी ३४ पारंदरी ३१ त्रतापपाल ११८ प्रतापमच्च ६२ प्रतापराय १३४ प्रतापसिंह ६४, ६६, १८६, २६८, २६६, ३०६, ३११, ३४३, ३४४, इंग्रह प्रतापिस हजू देव २३७ प्रतापादिल १६ प्रतिपाससि ह ३०६ प्रदास ऋषि ११४ प्रवोधचंद्रोदय ३७, ४६ प्रमाकरवर्धन २४ प्रभंतन २२ प्रमारसिंह १४० प्रयाग २, ३६, ४४, ११४, १३३,

138, 136

अयागदास १२४, ३०४ प्रहळाद २१४ प्रहळाददेव ११४ प्राचाच १६३, १६४, २२१, २२७ प्राचासिंह २४८, ११६ प्रियदर्शिका २६ प्रेमचंद ११८, १२६, १२८, ३१८ प्रेमचारायचा १०६, १०७, १०८, २८८ प्रेमशाह १०६, १४६, १४७ प्रेमा १३८

फ

फतहपुर ६३, १०३ फतेहर्खां म॰, १४३, १४म फतेहपुर ३३२ फत्ते वैश्य १८१ फत्तेसिंह ३२७ फफूँद २४४ फरजंदऋली २६३ फरहत्त्वमुक्क ८४, ६६ फरासीसी २४६, २४०, २४६ फरु खिसियर १४४,२०७, २०८, २०६, 290 फाक्स ३६३ फारस ४,६०, २४७ फिद्ईखाँ १७१, १८० कीरोज म०, म१, मध फीराजर्जंग १०७, १४७ फ़्रुफी ७३ फूलसिंह २३१

फेरनसिंह ३१६

, व

चकसराय १३२ वक्सर मम, २४६, २४६ षखतवली ३४४, ३४६, ३४८, ३४८, 284 बलतसिंह १८६, २७३, २७६, २६१ से २६३, २६७, २६८, ३०८, ३१०, हो ३१२, ३२२, ३२७, ३४२, ३७४ वगसार १०६ घगैनी १६० बवेला १२ बघेताखंड १, १६, ६४, ६०६, ६४० बघेळ ३३, ६२, ६४, ६४, ७०, ७६, ६१ से ६४, १०६, ११८, २७६ व्यवेजन ६१ वघेलवाड़ी ११ बटियागढ़ २३, ७६, ८४ बटिहाड़िम (बड़िहारिन) ७६ बहुगींव १४०, ३११ 'बड़ौनी १२८, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, २८६ बदौरा ३२७ बनगर्वी १३८ बनगाँव २७४ बनघोरा ३०७ बनारस ३२, ३३, ३४, ३७, ११६, २५०, २७६ बबीना १३८ बब्बर १७१ बंगाजिद मश

## अनुक्रमणिका

वयाना ७३ वस्मी १०१ बरजोरसिंह २३३ वरदेई ३३२ बरहरा १६४, २०० बरहमपुर ३४० बरा ११४, १४६, २८६ बरार १३१, २४६, २४६, २८३ बरुश्रासागर ११४ बरेडी १२४ बरेली २५७, २४० बरोदिया ३४२ बरींडा २०६, १४० वलदिवान १७६, १८०, १८२, १८४, वंकागढ़ १०१ १मर, १६०, १६२, २००, २०२, 203 वलदेव ३०० बङ्भद्र तिवारी ६१ बलसद्र मिश्र २२४ बलस्यसिंह ३१६ बलवन ७७ बळवंत यादव १३३ बल्वंत राव दे३४ बळवंतसिंह २३१ बहारशाई ११६ वलेह २६६ वसई ३२० वसराही ४६ बसिया १६६, ११२ क्सीन २७६, २म३, २म६, २म६ बहराम ७१

बहरामर्खा ६०, ६१, १३१ बहुरायच ७१, दर बहलूलर्खा १६८, २०३ बहुलूल लोधी मरे, मर, १२३ बहारहीन ७३ वहादुरली १०७, १४३, १४४, १४६, १६६, १७७, १८६ बहादुरपुर ३६६ बहादुरशाह मध, मर, मम, १००, १४४, २०६, २०७, २२२, २३३ बहातुरसिंह ३१४, ३२६ बहुरीवंद ६६ बहानी ७६ वंका पहाड़ी ३१२ वंकोबाई ३१८ वंग ३६ वंगाल ६०, १२७, २४८, २४६, २१०, २६०, २६२, २८०, ३१० वंदा १२४ वंघा १३६ वंबई २४६, २६२, २८०, ३५४ वंबल कहार १८१ बाकीर्खा १०४, १४१, १४३, १४८; १६२, १६न वावनंग जीगढ़ा १२० बाधराज १४०, ११३ बाखवहादुर १९ बाजीराव २०६, २१४, २१६, २९७; २१म, २६६, २७६, २म६, १३३, इध्य

बाजीराच (पेशवा) २११, २२०, २३१ से २३३, २४० से २४२, २४४, बासा १८४, २२२ २४७, २६०, २७१, ३३१, ३३७, 360 वाड़ी १०१, १०४ वाण्भट्ट २६ वीदा १, ४२, ७७, १६४, २०३,२११, २१२, २३२, २३३, २३७, २३८, २४१, २४६, २४७, २६४, २७२ से २७४, २७६, २७६, २८२, २८४, रदि र्याधोगढ़ ६६, ६४, १०६, २६०, विंदुसार १० २१३, ३४०, ३६४ से ३६७ चानपुर १२म, १३६, २म४, २मम, ३४२, ३४४, ३४६, ३४७, ३४८, ३४६, ३६४, ३६६, ३७२ वापूजी नारायण २६६ वावर द्र द७, दद, १२४, १७१ वावा साहव ३३४ बारविक ८४ बारीगढ़ ४६ चालकृष्या १६६ वालकृष्ण भाक १३७ वालहर्ष ३४ वालाजी गंगाधर २६६ बाबाजी गोविंद २४३, २४२, २४४, २४८, २६६, २६७, २६८, ३३६, 330 वालानी वानीराव २४२, २६० वाळाजी विश्वनाथ २०६

वालाहर ३४६

बावनी ३२२, ३४१ विद्योगा १२० विजना २१२, २१२, २१४, २४१ विजलीर्वा हथ विजावर १४१, २३२, २३७, २३६, २७०, २७१, २६४, २६८, ३४१ विजारी १८१ बिट्टर ३३३, ३३४, ३४८, ३६०, ३७१ विंद्की २४६, २८० विनैका ३४२, ३४६ विज्ञहरा २०१ विळहरी ६२, ६६, ६४, ६४, ६८, ६६, १००, ११२, ११३, १६८ बिलासपुर १०१ विस्निसिंह ३०४ विद्या ३३२ विहार २, दद, ६०, २८० विहारीलाल ३०१ बिद्वनी ३३२ बीनापुर १४३, १७२, १७३, १७४ बीक्तळदेव ११८ बीना (नदी) १३, १३ बीर ११७ बीरम १२० बीहट १३६, ३१७, ३१८, ३४२ बुद्ध ६, ४० बुद्गुप्त २०, २१ बुद्धराज ३२

बुद्धसिंह ३१३, ३१४, ३२६ बुद्धिपाल ११८ बंदेवबंड १ से ४, ६ से १२, १४ से २३, २६ से २२, ३१, ३६, ४१, ६०, ६२, ६४, ६६, ७२, ७६, ७७, म०, मरे, म७, मम, ६१, ६४, ६७, १०१, १०२, ११०, ११४, ११६ से ११८, १२६, १४१ से १४३, १४४, 144, 140, 140, 141, 145, १७७ से १७६, १८३, १८६, १०१, २०४, २०६, २०७, २१०, २१२, २१४, २१४, २१६, २२१ से २२४, २३२, २३४ से २३७, २४०, २४२, २४३, २४४, २४६, २४०, २४१, २४३, २४४, २४७, २४८, २६० से २६४, २६६, २७१ से २७७, २७६ से २८४, २८६, २६२, २६३, २६७, ३०४, ३०७, ३०८, ३२०, ३२६, ३३१, ३३३, ३३६, ३३७, ३४०, 384, 388, 384, 348, 348, ३७२ से ३७४, ३७६ चंदेला ६२, ७७, ८६, ६४ से ६७, ૧૧૪, ૧૧૬, ૧૪૧ સે ૧૪૬, ૧૪૬, 144, 144, 189, 188, 184, १७८ से १८१, १८३, १८७, १६१ से १६३, २००, २०१, २०४, २०६, २१२, २१४, २१४, २१७, २२१, २३४, २३४, २३८, २४० से २४३, २४६, २४३, २४४, २४६, २४७, २६१, २७१ बुरहानपुर २४३

ब्दी १८८, २२१ बृहद्र्य ४, ११ बृहस्पतिनाग १४ वेड़ी ३१४ वेतवा १, ४, ४२, ४६, ४६, ४६, £5, 129, 128, 182, 188, 25£ बेदपुर १६१ वेनीदास १४६ बेनीसिंह १४० बेनीहजूरी २३४, २६२, २६४, २७६, 308 वेम-कड़फाइसेस १७ बेरका १२३, १३०, १३४, १४०, १४३ वेरी ३४२ बेली २८६ बेसनगर ११ बेहड़िया ६६ बैस ११म बोघन दौम्रा ३१७ बोनस ३६३ बैकर ३६४ व्रजगोपाल ३०२ व्रह्मनाबाद ७२ ब्रह्मा ११७ ब्रह्माजीत १६ व्रह्मादेव ४३, ४४, ८३ भ सगद्त ७ भगवानकुँवरि १६१ भगवानदास १२८ भगवंतराय १३६, १४०, १४४, २३१

भगदंतसिंह १४४,१६४, २८८, ३९८, ३३३, ३४७, ३४६, ३७२, ३७६ भारतशाह १३७, १३८, १३६, १४४, ३७४ १४४, १८६ मटिंडा ४४ मारतीचंद ६२, ७७, ६६, १२४, भद्राचलम् ३ १२६, १२८, १२६, १४४, २३१, भरे।रिया ११८ २८७, ३०७, ३१६ मभूरा २३ भावसिंह २२४ भरतज् ३००, ३०१ भासनेह १२८, १३४ भरतपुर २४४, २४८ भवभूति ३ भास्करराव श्रन्ना २८४ मिलमादेव ४३, ६१ भवानी १२१ भिल्ला ४, ११,।३४, ३४, ७४, ८४, भवानीदास ६६ ८७, १४६, १६६, २०२,२०३,२६४ भवानीसिंह ३७४ भीकाजीराव २४३, ३६४ भवरगढ १०१ भैवरसी १०१ भीम १५०, १५२ भीम दूसरा ६२, ६३ भार ३२८ भीमदेव ४८ मानपुर (बानपुर) ३४२ मंतिर १२०, १३४, १४६,१६०, ३६४ 👚 भीमनाग १४ भीमपाल ४० भानुगुप्त २२ भीमराज ३७ सानुप्रताप ३२६ भीमसिंह २३१, ३०४ भानुप्रतापसिंह २३६, ३६६, ३२८ भीमसेन ४, ३१७ भानुभाट १८१ भनुमिग्र १६ भीमा नदी १७६ भीमेम्बर ३७, ३८ भाषेत ३५७ सुवनपाल २६, ११८ भारत ३४० भुवनादेवी ४० भारतप्रमार ३०३ भारतवर्ष १, २, १, ११, १२, १४, मूपति ध्र १६, १३, २०, ३६, ७३, ७४, ७≈, भूपालशाह हह मा, १०, १६, १४१, १७१, १म३, भृषालसिंह ३७६ २०४, २१४, २२१, २२३, २४४, भूमक १४ २५६, २४७, २४८, २४०, भूषण १४८, १७१, १८३, २०७, २४१, २४२, २४६, २८०, ३३१, २२४, २२४

## **ग्र**नुक्रमणिका

सूराबह २३२, २३७, ३०१ मेडाबाट ११ मैरोंदास १२४ मैसेंदा ३०१, ३०२ भोज २६, ३४, ३६, ३७, ४०, ४७ माजदेव १२३, ३४० भोज परमार' २७, २८, ४८ भेजराय १३४ मोजवर्मदेव ४१, ४३, ४१, ६१ भोपाल ४, १००, १०१, १०४, ११२, ११३, १२६, १६८, २६३, २६४, ३३४, ३४४, ३४४, ३४७ मोपालसिंह ३२७, ३२= भारादेव ७७ भोंसला १६, ६२, १११, २६१, २६३ २६४, २६७, २८०, २८३, ३२६, मदराख ४४ ~ देदेदे, देदेश, देदेशे, देशक मैरिगाइ २८१

## स

सक २७, ३७, ४४, ४६, १४३, १४४, १८७, १८६, १६२, १६३, २०३, २०४, २०४ २३०, २३२, २३७, ३४४, ३४४ सकरंदशाह २२४ सकस्दनप्रसाद ३०३ सक्कंदरेव ६३ सकुंदरेव ६३ सकुंदरिह १२२, १२३, १४७ सगम्ब ४, ६, १०, १८, २२ सजबूतसिंह ११६, ३१०

मरौंद २०४ सङ्फा ४६, ६१,६३ सिंद्यादे। १०१, ११० सियाकियाँका ११६ मविराम २२४ मस्स्य ४, ४, १२ मधुरा १७, २०, ३०, १४०, १७१, २४०, २४०, २४३ मदनपाछ १२३ मदनपुर २०, २१, २२, ६८, ६८, ३१६ मदनरतनी ३२ सद्नवस्मी ४३, ४१, ४२, ६८ सदनसागर ४१ मदनसिंह ६६, २८८, २८६ सहास २४६, २८०, ३१४ सञ्चकरशाह ६२, ७७, ८६, १०६, १२४, १२६, १२७, १२६, १३०, १३६, १४०, ३३४ ३४२ मधुवनी ६० मधुसूद्रन ३० मध्यदेश १२ सध्यप्रदेश ३१, ३७३ मध्यभारत ३४० मनियागढ़ १६, ६२, ६७ मनियादेवी १६ मनेार्थ ३० . मनाइरसिंह ११ मबई २३६ मयानी ३३९

महासारत ३, ४, ४, ६, ६, ३१, सवारास १३० . मरजादसिंह २३१ ६४, २२१ महाराबदेव ३२० सराठे ६७, ३३३ महाराजशाह ११०, १११, २६०, मरीच ११७ सर्वतिसंह २७०,२७१, २८६, ३१४, २६१ महाराजसिंह ३१७ ३२६, ३४४, ३४६, ३४५, ३४६, महाराष्ट्र १४, ६७, १११, २२१, 3 8 4 मळकेश्वर ७६ २२२, २२३ सहाछक्ष्मी ३६४ मलखान ४४, ४६ महावतर्खा १३६, १४४ मलखानसिंह १२३, १२४ महासिंह ३६ मलपुरा ६१, ३०४ महिवतिसिंह २६२, २६३, ३७४ सलय ३३ महिपाल २०, ४४, ११८ सलक १२ महिमाराय ३१४ मलिक ६६ महिराज ११४ मितक एकबालखाँ पर महीधर ४६ मिलक काफूर ७८ मिकवासिल सुवारकशाह मध महमसिंह ३१= सहेंद्रपाळ ३१, ४६, ४७ मल्हारराव २४०, २४३, २४१ मल्हारराव (हुजकर) २१६ महेवा १२४, १२८, ११४१, १४६, मवई २३६ 147, 140, 145, 151, 220, २३० मसंबद् ७१ महेजपाळ १२० मसराही ४६ महेरवरपुरा २७ मस्तानी २७१ महोनी ११८, १२०, १२१ सहसूद ४३, ७६, ६१, ६२ महोबा ४२, ४४, ४७, ४६, ४१, महमूद राजनवी २६, ४६, ४१, ६३, **47, 43, 44, 46, 45, 60, 65,** 50 ७४, ८१, १२३, ११४, १६४, महमृद्शाह मश सहसूदशाह दूसरा मध २००, २०३, २३८, २४३, १३२, महम्मद्शाह १५४, १४४ देहे७ महाकाेशल ३१ संगळ ३२, ४० महादेवी ३३ मंगळराज २६

मंद्रला १००, १३३, १०८, १११, ं २६६, २६८ मंडसर १६, २०, २२ माखनज् ३१७ साघ ११४ माचलदेवी ४४ मातृविष्णु २०, २१, २४, ६६ माधव नारायण २६४, २६६ माधोराव २६०, २८६, २८७ माधोसिंह ६६, १४०, १८४, १८६, २३१, २६२, ३७४ मानकुवर २० मानजू ४२, ४४ मानपुर ११८, ३३२ मानशाह १२८, १८१, २३१, ३१७, ३१८ मानसिंह ८४, ८६, ८७, १२४, मीरतासन ४८ १४४, २३१, ३१३ मानसिंहवाट ११६ मान्वाता १६३ सांड्रा ७८, ११, १३२ मानिकपुर ८४, २४३ मास्गढ़ १०० मार्टिन २६२, ३४१, ३४३ साबक्स ३४४, ३४६, ३४६ माछयीन २६४, ३३०, ३३४, ३४२, अवक्फरखाँ ८४, १४६, २४० ३४४, ३४८ माळवा १३, १४, १६, १७, १८, सुनीवरखी १८६, १८७ १६, २०, २४, २६, २६, ३३, सुवारिक ७८, ८३ ३४, ३७, ३८, ३६, ४१, ४४, ४८, अरला ३

द०, द१, द१, द४, द७, द५, EE, E1, EK, 10E, 11R, 178, १४७, १४१, २०६, २१३, २१४, २४६, २४७, ३३१ साहिबदेव ४४, ४४, ४१ माहिष्मती ३१ सिक्ली ३६३ मिंटो (लार्ड) ३३१ मित्रसेन १२४ मिथिळा ४३ मिरजापुर ११४ मिरजा राजा २३१ सिसेल वैक २८० मिहरबानिस ह ३१४ मिहिरकुत २२ मीरर्खा २६७, २६८ मुश्रज्जम २०४, २०६, २०६ सुइज्जुद्दीन साम ७३ सुइनुहीन सहसूद ८० सुईजुद्दीन वहराम ७१ सुकुट गाँड १३३ सुकुटमणि १२०, १२२ मुकुंद्सिंह २३१, ३७२, ३१४ सुखतुंग ३३, ३४, ४० मंज ३४ ६८, ६६, ७४, ७६, ७७, ७८, सुराद (शाह) १२७, १३२, १३३,

१३७, १४०, १४७, ११८ मुरादला २०३ सुरार ३६६, ३७०, ३७२ सुरुंड १६ मुशिदाबाद २०८, ३४० सुल्तान दर, ३४३ सुवाद १२ सुस्करा १६४ सुहस्मद २२२ सुहम्मद श्रादिलगाह ६० सहमाद कासिम ७२ मुहम्मद्खाँ ६७, ८१, ८२, २३४ मुहम्मद्बा (बोधी) प्रश सुहम्मद्खी बंगस २०३, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१४, २१६, २१७, २१८, २३७, २४०, 583 मुहम्मद गोरी ७३, ३२ सुहम्मद तुगलक ७१, ८० सुहम्मद (वृसरा) २३७ सुहम्मद्शाह २०१, २१०, २४६, २४७, २४८, २४६ सुहम्मद सुमान १४२, १४३ सुहस्मद सादिकर्खा १२७ सुहम्मद हाशिमखी १८३, १८७ मुहम्मद्हुसेन् ३२३, ३२४ सुहम्मदाबाद ३३७ मूरतसिंह २०७, ३०८, ३०६, ३२१ मूर्घराज ११४ मूलराज ३२ मेगास्थिनीत ११

मेघराज १८१, १६६ मेदनीमल १२३, ३१३ मेदनीराय ८४, ८६, ८७ मेवनीसिंह ३०७ मेरठ ३४० मेवाइ ३८ मेहदोहुसेन ३२३, ३२४ मेहराज २२२ मैगर्वा १२४ सैस्र २०८, २४८ मेहर ४६, १८४, २२२, २३४, ३०४ मोई ३३२ मेंांड २४०, २४१, २४७ मोरनगाँव १६१ मोरपहाड़ी १६३, १७६, १८० मोराजी ११२ मोरी ११६ मोरेप्वर राव ३३४, ३३६ मोरो पंत २४४, २४७, ३६४ मोरो विश्वनाथ २४४, २६६ मोहनगढ़ ३२० मोहनपति ११६ मोहनपुर ३७३ मोहनप्रसाद ३०४ मोहनसिंह ६३, ६४, २३१, ३०६ मोहनसेन ११४ मोहानी १८ मौखरी २४ मीवृहा १६४,१६८,२०२, २१०, २१३ यजुईति ४२

रघुनायसिंह १२१, ३०८, - यसुना १, २, ४, २०, २४, ४१, ३४३ ४६, १८, ७०, ११८, २१२, २२३, रघुवरद्यालसिंह ३०६ २३२, २४०, २४३, २४४, २४७, रघुबीरसिंह ३०४, ३७४ २६३, २७३ रघुराजसिंह ३१७ यशकर्षे ६६ यशःकर्षा ३८, ४०, ४० रजिया बेगम ७४ यशचंद्र १६ रणजीत ४६ यशवंतराव २७६, २७७, २८३ रग्रजीतसिंह २६०, २६४, ३०६, यशवंतिसं ह १६४ 231, 282 यशोधर्मन २२ रखदूबहर्ली १८८, १६०, यशोवधंन २४ 383 यशोवर्मादेव ४३, ४४, ४४, ६३,६६ रयाधीर ११६, ३१६ यातुषान २ रयाधीरसिंह १२८ यादव गीड़ १३३, १४१ रतनपुर ६३, ६४, ६४ यादव राय ६८, ६६, १८६ रत्त्वाह १३२, १६८, १८१, १८२, यादवर्वश ७८, २४८ 155 याद्वेद्रसिंह ३७४ रतनसिंह २८, ८२, ६४, ६६, १२८, युवरान ( दूसरा ) ४० १३२, २३६, २४४, २६४, ३१४, युवराज ३४, ३४, ३६, ४०, ४७ ३६० यूनान १, ११ रतना ३३२ यूरोप २४८, २४० रतिराम १८० **योधिय १२** रतागिरि २४२ ₹ रलावजी २६, ६= रघु ११ रनजोरसिंह २६२, २६३, ३१४ रश्रुजी २४६, २४६, ३४७, ३४८ रफीवदाराजात २०६ रघुनाथ ११ रफीरहीला २०३ रघुनाथराव २६६, २६८, २६६, २८६, स्मादेवी २३ ३३८ रवाची ११४ रघुनायराव हरि ३३४ रहस २७०

रघुनाथराव हरि नेवाबकर २४८, २८४ राघोदास १२८

रावीवा २४८,२६०,२६२,२६४,२६४

रघुनाथशाह ११२

रामचंद्राव ३३४, ३३८, ३३८, राजगढ़ १७३, १६४, २३४, २६८ राजघर २७६, ३०४ 388, 300 राजधर गंगासिंह २६० रामचंद्रशाह ६६ राजधर रुद्रसिंह ३०४ रामद्यालसिंह ३०६ रामदास १३६, १४४, २२२ राजनगर २६६ राजपूताना २४३, २४४, ३३१ रामदेव ७८, ६३ राजसिंह १२३, १३७, १८६ रासनगर ६८, १०८ राजसेन ११४ रामप्रसाद ३०३ राजाराम १३०, १३२, १३४, १३७, रामपुर ११८, रहर रामपुरा देदेण १३८, १३६, २३१, ३०२, ३०४, राममन दीश्रा १८१, २०४ इइह राजारी १४४ रामराजा १८१ राज्यवर्धन २४, २६ रामशाह १२७ से १३२, १३४ राज्यश्री २४, २६ रामराव गोविंद २४३ राठ ६२, मर, १०१, १६४, ६२७ रामसिंह ६६, ११८, १२२, १२३, राठीर देन, ११६, २१० रमम, रे०म राधाचरण ३०३ रामानंद ८७ रानगिर १०८ रामायण २, ३, २२१ रानासे ह २३१ रायकोट ४४ रायचंद २३१ राना ६४ राना साँगा मर, मध राय रामचंद्र २१३ रानाजी संधिया २४६ राय रामराव २४४ रायसिंह ३११, शनीताल १०४ 392. 393. रानीपुरा १४३, १४४ 338 रामित सुन चीवे २३४, २७७, २६६, रायसीन मध, मर, मर, मर, मर, ६००, ६०१, ६०२, ३०३ १००, १०१, ३२७ रामगढ़ १०० रावजू ३१६ रामचंद्र २, ३, ४, ६, २८, ६४, रावण ३१ ६४, ६४, ६४, ६६, ११४, १२३, राव प्रताप १३२, १३६ २४७, ३०२ राव सूपाल १३६ रामचंद्र गोविंद्र चांदोरकर २४२ राव राजा ४७

राव साहब (पेशवा ) ३६४, ३६७, ३६८, ३६१, ३७१ राबिनसन ३६२ राहत्तगढ़ ३६, १०१, १०४, ३३४, ३१४, ३१७, ३१= राहिल ( राहिल्य ) ४३, ४४, ६३ राचस २ रियाञ्चलहसन ६२४ रीवी ६४, ६४, ७६, ६२, ६४, ६४, छँड्ई रानी २८७, २८८ १०७, १४७, १४१, १४४, २३३, छँदन ३४७

२७६, ,२७७ रकनुद्दीन फीरोज ७४ रुपमाबाई ३३०, ३३४ रुक्मिग्री इ रुद्रदमन १६ रुद्रदेव ६६ रुद्रप्रताप १२४, १२४, १२६, १२८, १६२, ३७४

रुद्रशिव १८ रूपनाथ ११ रूपशाह ३१७ रेवंद ३३२ रेहली १०१, ३७४ रोशन अखतर २०६

रोहिला ४४, २४३, २४४, २४८, २१३. २१४, २११

स लखनज मर, ३१० लखनगर्वा २६६ जचहरा ३३२ खच्छे रावत १८१

लल्मन २१, ३४, ४० रुखुमनदेव ३४, ३४, ३८, ४० लझमन दीया २६२ बाख्यन परसराम २६८ ळब्रमन सागर ३४, ४० त्तक्रमनिसंह २१६, २३६, २६४, देशर, देशक, देरश, देरर, देरम ळब्रमनसेन ११२, ११३

छिवतपुर १,४१,६८, १६१, १५४, १७२ खन ११४, ११८ ववणप्रसाद् १२ छहचुरा १३४ कक्सीबाई ३३७ से ३४०, ३४४ से ३४७, ३४१ से ३४४, ३६० से १६२, ३६४ से ३७० लाई ३३२

खाखन (राना) ४७, ४८ र्जाजी ६६, १०८ चाइजी दुजैया ३२२ वाय ३६२ लीपागढ़ १०१ ळाल कवि २२४ बालकुँवरि १६१, १६२ बाछदास २३०

टार्ट्यावान २३८ बालमिया २२६ राष्ट्रीर ३७२ तिच्छवी १८ लुइस राइस ३२

विक्रमाजीत द६, १०८, १४४, १४४, लुगासी ३२४, ३४२ १४६, २८७, २१३, २१४, ३७१ बोकपालसिंह २६३, ३७१ - विक्रमादित्य ३४, ४०, ६८ स्रोक्सहादेवी ४० विजयनगर ७३ क्षोकमानसिंह मध, मर विजयपाल ३० लोकंब्रसिंह ३३७ विजयपान्नदेव ३०, ४३, ४७ स्रोहनदेव ७३ विजयबहादुर २३६, २८६, २६३, . लोहरगर्वा ३१८ 288, 298, 294, 208 लोहागढ़ २०६ विजयराघोगव २८४, ३०४ खोहाघार ११८ विजयशक्ति ४२, ४३, ४४ खोहारी ३६६ विजयसिंह ३८, ३१, ४०, ६०, ६६, व रुद्ध, २६०, २६२, २६४, ३१६, वज्रदामा २६ देशक, देश्य वजारतश्रदीखी २१३ विटलाक ३४४, ३६७ वत्स १ विटुख शिवदेव चिंचूरकर २१६, चत्त्रराज ४३ 283 वनराज ६२ विद्रम ४ वर्धा ३७ विदिशा ४ वल्लभीपुरा ११४ विदूर २१४ चसु ४ विद्याधरदेव ४३, ४७ बसुदेव १२ विद्यापति ८७, ३०४ वसुनाग १४ विनयादित्य ४० वा १४ विनायकदेव ८६ वाक्पति ३४, ४२, ४४ वानिवृत्रनीशाह ३४६ विनाषकराव २८६, ३३०, ३३२, ३३४, ३३८, ३३६ वायार्वा १०८ वारेन् हेस्टिंग्ड २६३ विंध्यगिरि ६४ वाल्मीकि ३ विंध्यराज ११८ विंध्यवासिनी ११६ वासुदेव १७, ६६ वासुदेवराव ३३४, ३३६ विंघ्याचळ १३, ४१, २६३ विक्टोरिया ३१३, ३७२ विंभोत्तंबंड १ विक्रमसिंह ३०, १८६ विसलचंद्र ११८

विराद ४, ४
विरादा १२०
विलसद २०
विलसद २०
विलियम बेटिंक (लार्ड) ३३४
विशंभरदास २४४
विशंभरति ह २३१
विश्रामघाट १४०
विश्वनाथ १७१
विश्वनाथ १७१
विश्वनाथ सिंह २३६, ३१६, ३२२
विश्वासराव २६७
विष्णुपंडे १२१
विष्णुप्राय १३
विष्णुप्रसाद ३०१
विष्णुप्रसाद ३०१

२६६

विसेनप्रसाद ३०१
विहंगराज ११८
विहंगराज ११८
विहारीसिंह ६६
वीर ११४, ११६, ११८, ३१७
वीरगढ़ ६४, १३८
वीरभळ ६३
वीरनारायय १०२, १०३, १०४
वीरपाळ १२०, १२२
वीरपुर १४०
वीरभढ़ ११७, ११८
वीरभानदेव ६३, ६४
वीरम ६२, ६३
वीरमदेव ८२

वीरवर्मादेव (दूसरा) ४३, ६१ वीरसागर १४० वीरसिंह ६६, ११६, २३६, २७०, २७४, ३७४ वीरसिंहदेव ८२, ८६, ६३, ६४, १०४ से १०७, १२८, १३० से १३६, १४१, १४४, १४७, १६८, २८६, २६४, ३११ वीरसिंहपुर २३३ वीसळदेव ६२, ६३ वंकटराव ३१८, ३३४, ३३६ वंशगोपाल ३०१ ज्याञ्चनाग १४ ज्याञ्चलको ६२

श

शक १६
शकुंतवा २२६
शकुंतवा २२६
शकुरावाद २४४
शकुरावाद २४४
शक्रावाद २४४
शिनराजा ११६
शमशेरबहादुर २३१, २७१, २७८,
२७६, २८०, २८१, २८२, २८३,
२८४
शमसुद्दीन ६०, ७४, ८७
शरमंग ऋषि २
शशांक सूप ४३, ६१, १२२
शहजादपुर १३३
शहजादपुर १३३

शहादुद्दीन ३०, ७३, ११४

शहाबुद्दीन अहमद १३ शंकरगया ३२, ३४, ४० शंकरशाह ११२ शंखशोभा २२, २३ शंभूसिंह २३१ शाइस्ताली १७४ शादीखीं ७८ शांतन १ शारदादेवी ४३

शासिवाहन १४, ६२, ७६, ७७, ८६ शाहबालम १४४, २७२ शाहकुली २०४, २०४ शाहबद १०१, १८१, २०३, २३२, २३३, २४२, २४४, २७०, २७३, रद्रष्ठ, २६८, ३३०, ३४४, ३४६, ३१७, ३१८, ३१६, ३६४, ३६६, 305 शाहजहाँ ६४, ६४, ६६, १०७, ११०, १४१, १४२, १४४, १४६, १४८, 188, 140, 141, 147, 143, १४४,१४६,१४७,१६२, १७१, १७३ शाहजी १७२, १७३ शाहदीवान १२४ शाहपुर १२८, २८४ शाहबाजली १४३ शाहमन ३१८ शाह शकी द?

शाहाबाद १२०, १२३, १४० शाहिल्य ४७ शाहू महाराज, २०४, २०६, २०७, २०६, २१६, २२४

शिखंडी ४ शिळादिल २४, २४, ५४, ५६, ५७ शिवनंदनसिंह 18 शिवपुर १२८ शिवप्रसाद ३०२ शिवराजशाह १११, २६१ शिवराम साज २८४, २८४, ३३४, रेपप शिवसिंह ६६, २३१

शिवाजी १७१, १७२, १७३, १७४, १७१, १७६, १७७, १८८, २०१, २२१, २२२, २२४, ३४३ शिवा परमार ११४ शिवाबावनी २२४ शिशुपाळ ६,, ७, ३१ ग्रक्रपाल ४० शुंगवंश ११, १७ श्रुजा १४७, १४६ शुवाम्रतर्खा ६० श्रजाब्दीला २४१, २४४, २४६, २४७

श्रुरसेन १२ शेखनादा सुहस्मद ८१ शेख फरीद १३४ शेख रमजान ३४६ रोर अफगन २१, २६ शेरखीं यद शेरबाह ६१, ६२, ६४, ६४, ७७, मम, ६३, ६४, १२६ शेरशाह ( दूसरा ) मह, ६० शीनकदेव ११८, ११६

श्चमकरन १२४, १६०, १६१, १७८

रयामदेव ११४
रयामसिंह १४०, २३१
रयामसांह १४०, २३१
रयामसां देवी ३८
रयामसेजू ३४७
रयामसेजू ३४७
रयामसेजू ३१७
रयामसेप्रसाद ३०६
र्थामसेप्रसाद ३०६
र्थामसेपुर २
श्रीकृष्ण ७, ३१

स

सकतसि ह १८६, ३१७ सक्रहटी १८२ सकीर १६ सख्वाई ३३४, ३३४, ३३८ सतरनीतसिंह ३०८, ३०१, ३२० सतारा २०७, ३४३, ३४४ सदरहीन १६७, १६८, १६६, २०० सदाशिव नारायण ३४४, इ४६. रेश्र सदोई ३३२ सपट्टचर १२ सबद्रलिस इ ३१७ सबबसिंह ६६, १८६ सबसुखराय २७८ समासि ह २३३, २३४, २४२, २४४, 390 समधर १, २८२, २८६, २६०, ३४०, ३७१, ३७३, ३७४ समरसिंह ३२७ समरसेन ११४ समरोहा १२८

समुद्रगुप्त १४, १८, १६, २०, २३ सरजूप्रसाद ३०४ सरदार्खा १०८, १४७, १४६, १४१ सरदारसि इ ३१७, ३२४, ३२४ सरनेतास' ह २३४. २६६ सरभ २२ सरमेदसिंह २३४ से २३७, २६१, २६२, २६४, २७०, २६६ सरस्वतीबाई ३३८ सरहिंद मर, ६० सरीला २३७, ३२४, ३२६, ३४१ सरोली ३३२ सर्वजीतसिंह ३०६ सर्वनाथ २३ सत्तच्या ४० सलीम १२८, १३३, १३४, १३४, १३६, १३७ सलीमशाह ७७ सलेमनावाद ७७ सहर्जेंद्र १२१, १२२ सहरा १२४, १४०,१४३, १६१,१६३ सहसराम == सहस्रार्जन ३१ सहायसि ह २३१ संगतसिंह १२४ संप्रासपुर १००, १०२, १०३ संप्राहशाह ८३, ६६, १००, १०१, १०२, १३१, १३२, १३४, १३६ १३७, १३८ संडी ३१४ सँद्वा-घाजने १६२

सिवद् २४६, २४८, ३४३ संप्रति ११ संयुक्तप्रदेश ३७२, ३७३ सिंगराचन २३३ सिंबारगढ़ २७, ६६, १००, १०१, संयुक्त प्रांत ३७२ १०२, १०३ सागर १, ३, ४, १३, १६, ३६, ४६, सिंगारगिर २४८ ११, ६८, ७०, ७६, ८०, १००, सिं वजैतसिंह १२४ १०१, १०४, ११०, ११२, ११३, सिंधा ५८ १२६, १६०, १६४, १६८, २००, २०१, २२२, २३२, २४१, २४३, सिंघ ७२ २४४, २४२, २४४, २६४ से २६६, सिंधु (काली सिंध) १३३ २७०, ३२६, ३३०, ३३२, सिंधु नदी १ सिंधुरमती ६३ सांची १६ सिवरी २१०, ३३४, ३३८ सादतश्रवीखाँ २४८ सिमरिया ३४७ सादतखाँ २०८ सादिकखाँ १०४ सिरसई (खुर्द,कर्ळा ) ३३२ स्रांतागढ़ १०१ सिरसा ४४, ४६, ७० सिराजुद्दीचा २४० साबितखाँ २१३ सिरीज १४४, १४३, १८३, १८७, सांभर ४४, ४६ सामंतिसंह ६२, १४४, २३१,२६६, १मर, १६०, २२२, ३१४, ३२४ 580 सामागढ़ १४८ सिलहदी मर सारंगदेव ७४, ६३ सिजापरी ११२ सारंगपुर मण सिवनी १००, १०१ सारबाह्न १४१, १६२, १६३, १६८ सिंहजू १६१ सीतावर्डी ३३३ साल्ट २१७ सालमसिंह २३१, ३२४ सीयक २८ सालिगराम ३००, ३०३ सीहोर ३५४, ३५५ -साहिबसिंह १६१ सु गरा २७३ सिकरी ८७ सुजानखाँ २१० सिकंदर ६, १०, ७६, दर, द६,६०, सुजानसागर १४३ ६३, १२४ सुजानराय १३४, १६१ विकंदरा २४६, २८० सुजानशाह १३४

सुबानसिंह १०४,११४१,१४३, १८०, १८१, २८७, २८८

सुतीक्ष्य २ सुदामा २१४

सुधर्मा ४, ६

सुनार नदी १

सुंदरप्रधान १३६

सु दरमन १८१

सु वृरि रानी १०३

सुबुक्तगीन १४

सुमानराय १२६, १६७

सुमेरशाह ११२, २६१

पुरवनसिंह ११६, ११४

सुरश्मिचंद्र २०, २४

धुरोर ८०

सुक्तानकोट ७६

सुल्तान सुहम्मद मिरजा ३१

सुरुतानसिंह ६३, ६६

युक्तेमानशिकोह १५७

सुश्रमां २२

सुहावल १२६

सूर दद

स्रवपाल २८, २६

स्रजभान ६६

स्रजसेन २८

स्रपाल ३०

स्रत १७४

सूर्य ११७

सूर्यदेवी ७२

सेंट्रल इंडिया ३४० -

संधिया २४३, २४३, २६७ से २६६,

२७१ से २७३, २८०, २८१, २८३, ३२६, ३३०, ३३१, ३३४, ३४३,

रेरेरे,३६४,३६८,३६६,३७०,३७२ रॉह्या १२३, १६८, २०३, २०४,

२१०, २१२, २२६

सैयद ऋळाडहीन म३, म४

सै॰ कुलीखी १२७

सै॰ नजीमुहीन २१३

सै॰ महमूद दर

सै॰ मुजफ्त १३३

सै॰ सुवारिक मर

सै॰ सहस्मद बहादुरखाँ १८६

सै॰ छतीफ १६४, २०१

सोंटई ३३२

सोनेशाह २३६, २३७, ३२३६, २६६,

२७०, २६६, २६६

सोमदत्त १३

स्रोमनाथ ३४

सोबेखपाच ३०

सोलंकी ४३, ६२

साहनपाल ११४, ११६, १२०, १२१,

922, 230

स्कंदगुप्त १६, २०

स्कंद्नाग १४

स्कोन ३४७, ३४१

स्टुअट ३६२

स्मिय ३७०

स्त्रभोगनगर १६

ह

हजन्बसहीय ६४, ७४

हजारीबाग २८७

हटा १६, ६६, ७०, १०१, ११०, हरिसिंह १०६, १८७, २७०, ३०७, २३२, २६६, ३३२, ३४७ देशह हरिसिंहदेव १२८, १३४ स्थनीरा १३० हरिहर ४१ हन्मतिसंह २३१ इपंचरित्र २६ इन्ट्रक १८७, १६१ हमीदखाँ ६४, २०० हपण २३ हमीरदेव ११४ हर्षदेव ४३, ४४ हमीरपुर १, ४२, १८, ६२, १०१, हर्पवर्धन २४, २४, २६, २७, ४१, ६६ २४१, २४३, २८२, ३४०, हपराज ६६ हलचणवर्मादेव ४३, ४० इ७२ हमीरसिंह २८८, ३१४, ३७३ - हतचय (दूसरा) ४३, ४१ हम्मीर ७८, २३१ हविष्क १७ हसनखीं १३० इरदा २१३ हस्तिन २२, २३ हरदोई ३६६ हिंडोरिया ३४६ हरदीवा १४०, १४४, १४४, १४४, हिंडील दद २१२, २मम, ३११ हरधीर १३० हिरनाकुश २१४ हरपुरा १२३ हिरनागर ४६ हरप्रसाद ३१३ हिं दुस्थान २४, २७२ हरयोजी ३३२ हिंद् गैरीबाल्डी ३६० हरसापुर १२४ हिंदूपत २३४, २३४, २४१, २४६, हरि १३६ २१७, २६३, २६०, २६६, २६७, हरि दामीदर नेवालकर ३३८ २६८, ३०४, ३०६, ३११, ३२६, हरिदेव ६० ३२७, ३०४, ३७४ इरिनारायण ६६ हिंदूसिंह ३१३ हरियाच ७३ हिस्मतबहादुर २३६, २३६, २४६ हरिष्ठका ११८ से २४६, २६८, २७२ से २७४, हरिजाच गनसिंह २०२ २०७ से २८०, २८२ से २८४, हरिविहरू डिंगखकर २४१, २४२ २६३, २६४, ३२६ हरिवंश १३२ हिस्मतिसिंह २६१, २६७, २६८, इरिवंशराय १८१, २३६, २६१ 318

हिमाळय २२ हिरण्यवर्मा ४, ४, ६ िहिरदेशाह ११६, १८६, २११, २२०, २३१, २३२, २३३, २४०, २४१, २४२, ३०६, ३०७, ३१८, ३२४ हिरदनगर १६२, २३६ हीरादेवी १४१, १४३ हीराशाह ११६ हीरासिंह १२०, २६६, ३१४, ३२४ हुइटी ধ इएनशियांग २७, ६६ हुमायू मम, १०, १३, १७१ हुरमतसिंह १२०, १२१ हरांगशाह ६८, ८१, ८३, ८४ हुशीगाबाद १०१, २६४ हुसेनश्रकी २०७, २०८, २०६, २४७ हुसेनशाह (शर्की) दर, दर, १२३ इय २०, २१, २२, ३६ हेतसिंह १४४ हेमकर्य ११४, ११६, ११७, ११८

हेमचंद्र ६०, ६१ हेमवती ४२ हेमास ह ६६ हेस्टिंग्ज (लाडं) ३३१ हैदर ३३४ हैदरश्रली २४८ हैदराबाद १४६, ३२२ हैहय ३१, ३१, ४० होरतादेव १२७ होल्कर २४४, २४८, २६७, २६८, २६६, २७२, २८१, २८६, २८४, २=६, ३३१, ३३३ हंसराज ११६ हथूरोज १४६, ३४८, ३४६, ३६०, ३६२, ३६३, ३६४, ३६६, ३६७, ३६६, ३७० हृद्यनारायया १२८ इदयशाह १०७, १०८, १०६, ११०, ११३, १४६, १४८, १४१ हृदयशिव ३४

## शुद्धिपत्र

| वृष्ठ      | पंक्ति | <b>ग्र</b> शुद्ध | शुद्ध                              |
|------------|--------|------------------|------------------------------------|
| 8          | ~g     | वज्र             | वत्स                               |
| 77         | १६     | टेांस            | वेसि                               |
| ą          | Ę      | विष्य            | विध्य                              |
| <b>3</b> 7 | 28     | महाराज           | ( शुद्धिपत्र के धंत<br>में देखेा ) |
| 8          | २२ .   | धीमर             | ढीमर                               |
| १०         | २१     | स्रे             | में                                |
| १२         | १२     | पंचाल            | पांचाल                             |
| 88         | २      | <b>जुतवार</b>    | <b>जुटवार</b>                      |
| १७         | 88     | प्रतापा          | प्रतापी                            |
| ३€         | १८     | वा               | तव                                 |
| २३         | १०     | विदयागढ़         | षटियागढ़                           |
| २४         | १८     | स्मृति           | मनुस्पृति                          |
| 38         | २      | महिष्मती         | माहिष्मती                          |
| 33         | v      | <b>महिष्मती</b>  | माहिष्मती                          |
| 53         | १४     | कर्णाट           | कर्यादा                            |
| 77         | १८     | त्रिपुरा         | त्रिपुरी                           |
| ąų         | १२     | मंदि             | मंदिर                              |
| 77         | २२     | वेग              | वंग                                |
| 77         | 57     | थोङ्             | चेाल                               |
| 77         | 77     | पुरत्            | केरल                               |

| पृष्ठ                                                                      | पंक्ति                                 | <b>प्र</b> शुद्ध                                                          | शुद्ध                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ąų                                                                         | २२                                     | कुंग .                                                                    | श्रंग ,                                                                                     |
| ३६                                                                         | २३                                     | हूता                                                                      | हूण                                                                                         |
| ३७                                                                         | १७                                     | चंदेलराज                                                                  | चंदेलराजा                                                                                   |
| 77                                                                         | १८                                     | <b>चंदे</b> लराज                                                          | चंदेलराजा                                                                                   |
| 77                                                                         | 78                                     | <b>चंदे</b> लराज                                                          | चंदेलराजा                                                                                   |
| go                                                                         | १६ .                                   | युवराज                                                                    | युवराज दूसरा                                                                                |
| 88                                                                         | १४                                     | बहुत दूर के                                                               | सूर्यवंशी चत्रिय                                                                            |
| •                                                                          |                                        |                                                                           | लच्मगाजी के                                                                                 |
|                                                                            |                                        |                                                                           | वंशन थे                                                                                     |
|                                                                            |                                        |                                                                           | ( मध्ययुगीन भारत )                                                                          |
| 88                                                                         | १६–१७                                  | गुर्जर खेागी की                                                           | सूर्यवंशी चित्रिय थे।                                                                       |
|                                                                            | > -                                    | दूसरी शाखा के थे।                                                         | (मध्ययुगीन भारत)                                                                            |
|                                                                            |                                        |                                                                           |                                                                                             |
| ४२                                                                         | 28                                     | नानुकदेव                                                                  | नन्तुकदेव                                                                                   |
| ४२                                                                         | २१<br>२५                               | नानुकदेव<br>नानुकदेव                                                      | नन्तुकदव<br>नन्तुकदेव                                                                       |
|                                                                            |                                        | •                                                                         |                                                                                             |
| "                                                                          | २५                                     | नानुकदेव                                                                  | नन्तुकदेव                                                                                   |
| "<br>83                                                                    | ર્ <b>પ</b><br>૬                       | नानुकदेव<br>घांगादेव                                                      | नन्तुकदेव<br>धंगदेव                                                                         |
| "<br>83<br>"                                                               | २५<br>६<br>१७                          | नानुकदेव<br>धांगादेव<br>परमद्धि                                           | नन्तुकदेव<br>धंगदेव<br>परमादि                                                               |
| "<br>83<br>"                                                               | २५<br>६<br>१७<br>२४                    | नानुकदेव<br>धांगादेव<br>परमद्धि<br>परमदि                                  | नन्तुकदेव<br>धंगदेव<br>परमार्दि<br>परमार्दि                                                 |
| "<br>४३<br>"<br>"<br>४६                                                    | २<br>५<br>१७<br>२४<br>२                | नानुकदेव<br>धांगादेव<br>परमद्धि<br>परमदि<br>दचिण                          | नन्तुकदेव<br>धंगदेव<br>परमार्दि<br>परमादि<br>परमादि<br>दचियो                                |
| "<br>83<br>"<br>"<br>86                                                    | २५<br>६<br>१७<br>२४<br>२<br>१७         | नातुकदेव<br>धांगादेव<br>परमद्धि<br>परमदि<br>दचिण<br>प                     | नन्तुकदेव<br>धंगदेव<br>परमादि<br>परमादि<br>परमादि<br>दच्चियी<br>पर                          |
| ንን<br>83<br>ንን<br>ንን<br>86<br>ንን                                           | २५<br>१७<br>२४<br>२७<br>१७<br>१७       | नातुकदेव<br>धांगादेव<br>परमद्धि<br>परमर्दि<br>दचिण<br>प                   | नन्तुकदेव<br>धंगदेव<br>परमार्दि<br>परमार्दि<br>परमार्दि<br>दिचाणी<br>पर<br>कर               |
| >><br>>><br>>><br>>><br>>><br>>><br>>><br>>><br>>><br>>><br>>><br>>><br>>> | 2                                      | नातुकदेव<br>धांगादेव<br>परमद्धि<br>परमदिं<br>दचिण<br>प<br>क               | नन्तुकदेव<br>धंगदेव<br>परमार्दि<br>परमार्दि<br>दचियो<br>पर<br>कर<br>बार                     |
| 37<br>28<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37                                     | २५<br>१७<br>१४<br>१५<br>१५<br>१९<br>१९ | नानुकदेव<br>धांगादेव<br>परमद्धि<br>परमद्धि<br>दचिण<br>प<br>क<br>का<br>सवा | नन्तुकदेव<br>धंगदेव<br>परमार्दि<br>परमार्दि<br>परमार्दि<br>दचियो<br>पर<br>कर<br>बार<br>सवार |

| प्रेष्ठ    | पंक्ति | पशुद्ध             | शुद्ध ं                |
|------------|--------|--------------------|------------------------|
| प्र        | 8      | परमदिदेव           | परमादिदेव              |
| 77         | १३     | परमदि <b>दे</b> व  | परमार्दिदेव            |
| 77         | १७     | परमदिदेव           | परमादिदेव              |
| प्र        | ર      | परमदिदेव           | परमार्दिदेव            |
| "          | १२     | किया               | लिया                   |
| पुष्ठ      | 8      | प                  | पर                     |
| цų         | 4      | सिरस्वागढ़         | सिरसागढ़               |
| 77         | ક      | भाँसी के पहेाज     | दविया रियासत           |
|            |        | नदी के किनारे है।  | की सेंवढ़ा वहसील       |
|            |        |                    | में है।                |
| ሂቴ         | १५     | गढ़                | गढ़ा -                 |
| ,,         | १€     | परमदि <b>देव</b>   | परमादिदेव              |
| "          | २२     | परमदिदेव           | परमार्दिदेव            |
| 77         | २४     | परमदिं <b>देव</b>  | परमार्दिदेव            |
| Ęo         | 8      | परमदिदेव           | परमादिंदेव             |
| 77         | v      | गृढ़ा              | गुढ़ा                  |
| ",         | . 88   | तायसे।             | त्तायसी                |
| ६१         | 5      | रह                 | रहे                    |
| ,,         | १६     | परमर्दि <b>देव</b> | परमाद्दिव -            |
| 91         | १७     | परमर्दि <b>देव</b> | परमादिंदेव             |
| 71         | २६     | गढ़मंडले           | गढ़ामंडले -            |
| ६२         | ११     | गढ़मंडल            | गढ़ामंडले              |
| ६२         | २३     | नातुक              | नन्तुक                 |
| इ३         | 8      | स्वभावतः           | संभवतः                 |
| <b>€</b> 8 |        | परमर्दिदेव         | परमादि <sup>दे</sup> व |

| वृष्ठ      | पंक्ति      | <b>अ</b> शुद्ध      | शुद्ध                  |
|------------|-------------|---------------------|------------------------|
| ह्यू       | 5           | १२८६                | १२६-६                  |
| ६६         | २           | परमदि <b>देव</b>    | परमादिंदेव             |
| 57         | •           | परमदिदेव            | परमादि <b>देव</b>      |
| Ęu         | १०          | देली                | चं <b>दे</b> लें।      |
| "          | १५          | परमदि <b>देव</b>    | परमादिदेव              |
| €Ģ         | १३          | को                  | की                     |
| <b>Vo</b>  | 77          | पहोज नदी            | दतिया रिया-            |
|            |             | के किनारे है        | सव की सेंहुड़ा         |
|            |             |                     | तहसील में है           |
| ७२         | ų           | प्रात्तार           | <b>या</b> लोर          |
| "          | १६          | निनागुद्दान         | निजाग्रद्दीन           |
| "          | २१          | चंदल                | चंदेल                  |
| "          | २५          | देवपाल              | कीतिराज                |
| હ્ય        |             | परमदिं <b>दे</b> व  | परमादि <sup>दे</sup> व |
| 57         | Ę           | परमदिदेव            | परमादि <sup>दे</sup> व |
| 35         | २४          | १२६१                | १२६-६                  |
| <b>100</b> | १५          | सलेमनाबाद .         | इस्हामाबाद             |
| 77         | <b>33</b>   | सलीमशाह             | इस्लामशाह              |
| عو         | 83          | रामचंद्र            | रामदेव                 |
| 6          | <b>९</b> २४ | नायक                | नायब                   |
| 5          | २१          | कितु                | कितु                   |
| "          | २६          | मुहन्मद             | महमूद                  |
| 4          | २ ५         | <b>धै</b> ालसाप     | घवलसाय                 |
| 33         | Ę           | <b>मुलयकवाल्</b> ला | मलिक एकबालखाँ          |
| <b>)</b> 7 | १३          | सुक्षयकवाल्लॉ       | मलिक एकबालखाँ          |
|            |             |                     |                        |

|               |        | ( ¼ )               |                        |
|---------------|--------|---------------------|------------------------|
| पृष्ठ         | पंक्ति | <b>ध</b> शुद्ध      | शुद्ध                  |
| ٦¥            | ٤      | रायसेन              | रायसीन                 |
| ςĘ            | २६     | रायसेन              | रायसीन                 |
| £0            | Ę      | <b>ग्राटेमस</b> खाँ | <b>ग्रलत</b> मसखौ      |
| न्दर          | २४     | बघेल                | बचेता                  |
| સ્ર           | २०     | <b>च</b> ल्लगखाँ    | <b>च</b> लुघल <b>ै</b> |
| ન્દફ          | ६      | ननिया               | जिजिया                 |
| 45            | 9      | गढ़                 | गढ़ा                   |
| १००           | 8      | रायसेन              | रायसीन                 |
| १०१           | १४     | <b>ल्वांकागढ़</b>   | त्तांफागढ़             |
| "             | १५     | लोका                | लांफा                  |
| "             | १६     | शाहनगर              | शाहगढ़                 |
| 33            | २१     | गनौर                | गुनौर                  |
| 33            | २४     | कुरवाई              | कुरवई                  |
| १०५           | 5      | सुजनसिंह            | सुजानसिंह              |
| १०७           | २०     | बहादुर              | बहादुरखाँ              |
| 73            | 33     | खानदै।रान           | खानेदैारान             |
| १०८           | १४     | 60                  | 88                     |
| ११०           | २२     | महाराजसिंह          | महाराजशाह              |
| ११२           | ¥      | गारकामर             | गौरभामर                |
| 77            | €      | मेाराजी             | मोरा जी                |
| <b>\$</b> \$8 | ६      | रह                  | रहा                    |
| ११५           | 77     | परमिद्देव           | परमार्दिदेव            |
| 33            | v      | परमर्दिदेव          | परमादिदेव              |
| 5)            | 88     | परमर्दिदेव          | परमादिदेव              |
| ११६           | १      | बुंदेल              | बुंदेला                |

| gg            | पंक्ति | <b>भ्र</b> शुद्ध           | शुद्ध -                    |
|---------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| ११६           | २६     | द्रष                       | वष                         |
| ११८           | 5      | परात्रमी                   | पराक्रमी                   |
| "             | २३     | टिह्नपाल 🕡                 | <b>ठिह्न</b> पाल           |
| १ <b>१-</b> € | 37     | इंदुरखाँ                   | <b>इं</b> तुरखो            |
| १२१           | 88     | घरि                        | घीर                        |
| <b>3</b> 3    | २६     | करा                        | कर                         |
| १२३           | १०     | सिंहुड़ा                   | सेंहुड़ा                   |
| १२४           | Ę      | जागजीवसिंह                 | जगजीतसिह                   |
| "             | £      | जागजीतसिं <u>च</u>         | जगजीतसिंह                  |
| "             | १०     | खाली                       | रवाली                      |
| १२५           | २२     | भैरोदास                    | भैरोदास                    |
| 17            | २५     | कुंहुरा                    | कुंड़ार                    |
| १२८           | Ę      | र <b>न</b> सिं <b>हदेव</b> | रग्रधीरसिंह                |
| १३५           | 8      | <b>इ</b> रसिइदेव           | <b>ह</b> रिसिं <b>हदेव</b> |
| ***           | १७     | <b>मसने</b> ह              | भासनेह                     |
| ,,<br>93      | २२     | गढ़ ,                      | गढ़कुंडार                  |
| १३८           | 8      | दिय                        | दिया                       |
| १४०           | १७     | गड़                        | गड़्का                     |
| 17            | २३     | शहर                        | सहरा                       |
| "             | २५     | रारौली                     | गरींली                     |
| \$88          | 8      | महोबा                      | महेबा                      |
| ४४४           | 88     | नहाँदारशाह                 | जहाँ <b>दरशाह</b>          |
| 33            | २३     | <b>महत्ते</b> ।            | महाले!                     |
| १५६           | र      | महोबा                      | महेबा                      |
| १५८           | ), ·   | ग्रपने                     | ग्रपनी                     |

| gy                      | पंक्ति - | <b>प्र</b> शुद्ध       | शुद्ध            |
|-------------------------|----------|------------------------|------------------|
| १५८                     | १६       | <b>धी</b> गजेब         | श्रीरंगजेब       |
| १४-६                    | २३ ं     | नीयत                   | नियत             |
| १६३                     | २०       | १७०५                   | १७०६             |
| १७०                     | २६       | देवलगढ़                | देवगढ़           |
| १७३                     | 8 '      | संका                   | सकी              |
|                         | २६ .     | वा                     | तव               |
| १७५<br>भ                | २०       | परी                    | करी              |
| १७७                     | 8        | देवी                   | सब सब देवी       |
| १ <b>⊏</b> १            | 88 -     | ञ्चत्रसाल              | छत्रसाल को       |
| १८५                     | 8        | दुरंगी                 | डॉगी             |
| १८७                     | २        | <b>ग्रमीरसिं</b> ह     | <b>ग्रमरसिंह</b> |
|                         | 8        | भरतशाह                 | भारतशाह          |
| "                       | १६       | <b>छ</b> त्रम <b>क</b> | मक               |
| ",<br>१ <del>.६</del> १ | Ę        | हुझा                   | हुई              |
| १स्ट                    | २०       | त्ते                   | तें              |
|                         | २३       | क                      | की               |
| "                       | "        | सच्या                  | बच्या            |
| "                       | ,,<br>२३ | तै                     | तें              |
| <b>77</b>               | २६       | मदौंध                  | <b>म</b> टैांघ   |
| ))<br>))                | २७       | द्लन                   | द्खनि            |
| "<br>२००                | १स       | को                     | की               |
| २०४                     | રૂ       | को                     | की               |
| 33                      | ξ        | मर्रींघ                | मटैांघ           |
| "                       | १३       | फतेह                   | फतह              |
| २०५                     | 8        | की                     | की               |

| पृष्ठ            | पंक्ति    | <b>च</b> ागुद्ध    | য়ুৱ                |
|------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| २०५              | 9         | <b>श्रत्नीपुरा</b> | <b>ष्ट्रालीपुरा</b> |
| 700              | १२        | चिनकुलीचर्लां      | चिनकि लिच खाँ       |
| २११              | १०        | ठारी               | टारी                |
| २१२              | २२        | जमादारां           | जमादारी             |
| <b>२२</b> ६      | €         | में                | की                  |
| २२८              | २६        | के की              | की के               |
| २३१              | १५        | कुँघर,             | क्रुँगरसिंह ,       |
| 35               | २६        | खेलसिंह            | खेतसिंह             |
| २४३              | <b>88</b> | विंचूरकर           | चिंचूरकर            |
| "                | २०        | भीकाजीराम          | भीकाजीराव           |
| २४५              | <b>२१</b> | रायराव             | रामराय              |
| २४€              | 8         | पांडचेरी           | पांडुचेरी           |
| "                | २०        | जहाँदारशाह         | <b>जहाँदरशाह</b>    |
| २५२              | १०        | मोहाय              | मोहीम               |
| २६५              | 33        | गाविद              | गाविंद              |
| २६६              | v         | श्रंताजी राम       | श्रंताजी राव        |
| २७२              | २५        | कई मराठों के       | मराठों के कई        |
| २७८              | 80        | कािंजर             | कालिंजर             |
| २⊏१              | १३        | कैशा               | कैया                |
| २८४              | २६        | शिवराव             | शिवराम              |
| र⊏५              | १-६       | कर                 | कर दें              |
| र⊏६              | २४        | को                 | के                  |
| २८७              | 8         | <b>য়</b> ন        | र्पेशन              |
| २ <del>८</del> २ | 3         | री                 | स्रे                |
| 57               | २५        | रनजारासंद          | रनजेारसिंह          |

| gg  | पंक्ति | <b>च</b> शुद्ध     | शुद्ध              |
|-----|--------|--------------------|--------------------|
| ३०१ | २६     | मसौदा              | भैसैदा             |
| ३०६ | २०     | <b>धर्मपालसिंह</b> | <b>छतरपाल</b> सिंह |
| ३०८ | १७     | सतरजातसिंह         | सतरजीतसिंह         |
| ३१२ | १-६    | वा <sup>ि</sup> क  | वार्षिक            |
| ३१८ | 37     | <b>महमसिंह</b>     | महूमसिंह           |
| "   | २०     | गरैली              | गरीली              |
| 37  | २१     | गरैली              | गरीली              |
| "   | २४     | <b>उदया</b> जी     | <b>उद्</b> याजीत   |
| ३२० | 8      | खनियाधन            | खनियाधाना          |
| "   | ¥      | <b>खनिया</b> घन    | खनियाधाना          |
| 77  | १३     | भा                 | भी                 |
| "   | १६     | खनियाघन            | खनियाघाना          |
| ३२१ | 5      | चतरसिंह            | चतुरसिंह           |
| ३२२ | Ę      | नैगवा रेवई         | नैगवाँ रिवई        |
| ३२६ | २४     | जेठा रानी          | जेठी रानी          |
| ३२७ | १७     | पड़वारी            | पँडुवारी           |
| ३२८ | १५     | श्रादशीं           | <b>म्रादशौँ</b>    |
| "   | १७     | पर                 | यह                 |
| "   | २४     | किशोर              | किशोरसिंह          |
| 338 | २१     | शर्त •             | शर्ते              |
| ३३२ | २६     | म्रघारी पुरना      | ग्रघारीपुरवा       |
| ३३५ | £      | था                 | थी                 |
| ३४० | २१-२२  | खनियाघन            | खनियाधाना          |
| 71  | २३     | बराड़ा             | वरींडा             |
| ३४१ | २६     | धुरवाई             | धुरवई              |

| gy        | पंक्ति | म्रशुद्ध          | शुद्ध             |
|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| ३४२       | 8      | बिहट              | बीहट              |
| <b>33</b> | "      | <b>श्र</b> लीपुरा | <b>त्रालीपुरा</b> |
| "         | 37     | गरौली             | गरींली            |
| ३५४       | १०     | हा                | ही                |
| ३५⊏       | £      | बखतबला            | वखत <b>व</b> ली   |
| ३७२       | २०     | गवर्नर            | गवर्नर जेनरत      |
| ३७३       | £      | सागर धौर          | सागर जिला         |
| ,         |        | दमोह के जिले      | (दमोह जिला दूट    |
|           |        |                   | गया है)           |

पृष्ठ ११६ फुटनोट २—संवत् १११२ में दे। श्रावण हुए थे। इनमें से द्वितीय श्रावण सुदी ५ ता० १७-⊏-१०५५ की गुरुवार था। पृष्ठ ३ पंक्ति २४—

श्रगुद्ध-महाराज रामचंद्र के राज्यकाल के लगभग श्राठ सी। या एक हजार वर्ष बाद।

शुद्ध-वर्तमान काल से लगभग ५१०० वर्ष पूर्व